कापीराइट प्रोदिस प्रकाशन अदिस्मानं दिल्ली

सर्वाधिकार सुरिचत प्रथम संस्करण १६४३

मुल्य: पाँच रुपये

गोपीनाथ सेठ द्वारा नवीन प्रेस, दिल्ली में मुद्धित श्रीर पूर्वोदय प्रकाशन, ७/३६ दरियागंज दिल्ली की श्रीर से दिलीप कुमार द्वारा प्रकाशित।

## **अनु**क्रम

| •                        |       |       |       | রূত  |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| भूमका                    | •••   | •••   | •••   | ર    |
| श्राप क्या करते हैं ?    | •••   | •••   | •••   | ¥    |
| प्रचार                   | • • • | •••   | •••   | १५   |
| सम्पादकीय मैटर           |       |       | • • • | १८   |
| राम-कथा                  | ••• . | •••   | •••   | રપ્  |
| रामनाथ की वात            | •••   | • • • | •••   | ્રે૪ |
| कहानी नहीं               | •••   | •••   | • • • | ४३   |
| सवाल न जवात.             | •••   | •••   | •••   | ሂየ   |
| दही ब्रौर समाज           | •••   | •••   |       | યુદ  |
| वाजार-दर्शन              | •••   | •••   | •••   | ६६   |
| चड़ की चात ,             | •••   | • • • | • • • | ৬८   |
| पैसा : क्माई श्रौर भिखाई | •••   | •••   | •••   | દ્યૂ |
| दान की वात               | •••   | •••   | •••   | ११३  |
| दीन की वात               | •••   | • • • | •••   | १२२  |
| व्यवसाय का सत्य          | •••   | •••   | • • • | १३१  |
| . ब्लैक-श्राउट           | •••   | •••   | •••   | १४२  |
| <b>ह</b> रे राम          | •••   | •••   | •••   | १५६  |
| र्मेंदक                  | •••   | •••   | •••   | १६१  |
| <del>श्रा</del> जादी     | •••   | • • • | •••   | १६६  |
| दफ्तर श्रौर              | •••   | •••   | •••   | १७१  |
|                          |       |       |       |      |

| दिल्ली की तरफ              | • • •    | •••   | •••     | १७५    |
|----------------------------|----------|-------|---------|--------|
| सरकार श्रौर संस्कृति       | •••      | • • • | • • •   | . १७६  |
| राजनीतिक शब्द              | • • •    |       | •••     | १५७    |
| स्वतन्त्रता श्रीर समता     |          | •••   | •••     | १८३    |
| भौरत की एकता               | • • •    | • • • | • • •   | - २००  |
| नाश ऋौर नाश                | • • •    | 5 · · | • • •   | २०५    |
| जड़-चेतन                   |          |       | • • •   | 308    |
| त्र्रगु-शक्ति              | •••      | •••   | •••     | २१५ ′  |
| श्रपरिग्रही वैश्य गांधी जी |          | •••   | ,• • •  | ३१६    |
| मुनाफे की वृत्ति           | • • •    | •••   | •••     | २२४    |
| पदार्थ श्रीर परमात्मा      | •••      | •••   | • • •   | २२८ :  |
| दर्शन श्रौर उपलव्धि        | • • •    | •••   | •••     | २३३    |
| दोनों व्यक्ति हैं          |          |       | •••     | २३८    |
| समाधान की मनोवृत्ति        | •,••     | • • • | •••     | २४७    |
| फ़िल्म की सार्वजनिक सम्म   | विनाएँ   | •••   | • • •   | ર્ધ્રફ |
| होली                       | •••      | •••   |         | २५८    |
| जीने का हक                 | re re re | •••   | •••     | २६५    |
| जरूरी भेदाभेद              | • • •    | * * • | • • •   | २७०    |
| भारत में साम्यवाद का भि    | 1ध्य     |       | • • •   | २८५    |
| स्वतन्त्रता के वाद         |          |       | • • • • | , ५६४  |
|                            |          |       |         |        |

### भूमिका

वहुत पहले की बात कहते हैं। इतिहास वहाँ नहीं जाता। न यथार्य जाता है। कल्पना ही वहाँ पहुँचती है।

श्रादमी जंगलं से लौटकर श्राया। खाल श्रोड़े था, पत्थर की बरही हाथ में थी श्रीर कन्धे पर मरा हुश्रा एक हिरन था।

हिरन को बाहर पटका श्रीर श्रपने भिट के श्रन्दर वह श्रादमी गया। देखता क्या है कि स्त्री गुमसुम पड़ी है, पथराई उसकी श्रांजें विन देखे ऊपर जाने क्या देख रही हैं!

श्रादमी दौहकर स्त्रों के वरावर जांकर वैठ गया श्रीर उसके चेहरे की श्रीर ताकता हुशा देखने लगा। भाषा उसके पास नहीं थी, स्वर ही उसके पास थे। सो स्त्रों के सुँह-पर-सुँह सुका कर उसने पुकारा— ह उ!ह उ!

लेकिन स्त्री की ग्राँखें जहाँ थीं वहीं टिकी रहीं। वह हिली-हुली भी नहीं।

श्रादमी ने श्रीर ज़ोर से कहा-हाऊ ! हाऊ !!

े लेकिन स्त्री का बद्दन श्रकड़ता ही गया श्रीर कोई श्रावाज़ टसके सुँह से न निकली।

इस पर आदमी ने स्त्री के हाथ पकड़ कर ज़ोर से मक्कोरा। कहा-हाओ !! हाओ !!! पर स्त्री वहाँ थी नहीं। वह मर चुकी थी 🎉

मरना क्या होता है ? क्या वह कुछ होता है ? छादमी ने पकड़ कर स्त्री के कन्धे हिलाए, टाँग ऊपर-नीचे खींची, सिर सकसोरा, सुँह से उसके छोठ काटे, खुली छाती पर सुक्के लगाए, छौर तरह-तरह की चिंघाई की ।

पर स्त्री की काया पत्थर होती हुई ज्यों की त्यों पढ़ी उह गई।

उस समय स्त्री के साथ का बीता हुआ अतीत काल उस आहमी के ऊपर मानो सवार हो आया। उसके प्यार में एक पूर आ गया और वह सामने पड़ी उस काया को अपने हाथों के पंजे से नोचने-खसोटने लगा। साथ तरह-तरह की आवाज़ें भी करता जाता था।

अपनी भाषा में कहें तो वह कह रहा था कि अरी, बोल तो। नहीं बोलती ? ले, अब तो बोल ! कहाँ अन्दर से रोज़ तेरी आवाज आया करती थी ? फाड़ कर देखूँ कि वहाँ तुमे क्या हुआ है ? बोल, भली मानस, कमबद्धत ! देख कैसा मोटा हिरन तेरे लिए शिकार में में लाया हूँ। वह बाहर पड़ा है और तू बोलती नहीं!

यानी उस श्रादमी के स्वर की चिंघाड़ में हमारी भाषा जितना जो चाहे श्रर्थ पा ले। पर यहाँ भाषा की वात नहीं थी। श्रपने हाथों के पैने नहों से उसने स्त्री को चीर कर लहू-लुहान कर डाला। चेहरे को दाँतों से काट-काट कर चत-विचत कर दिया। श्रसल में उसके उपर पिछले दिनों का सारा प्यार इकट्ठा होकर सवार हो गया था, सो वह इससे कम क्या करता?

पर चीरी-फाड़ी जा करके भी स्त्री को चेत नहीं हुन्ना कि उसका म्रादमी मोटा-ताज़ा हिरन मार कर उसके लिए लाया है। म्रादमी के ताज़े श्रीर गर्म प्यार का भी उस पर प्रभाव नहीं हुन्ना। वह नहीं मुस्क-राई श्रीर उठकर हिरन पकाने के लिए नहीं गई।

आदमी की यह सब समम में नहीं श्राया। प्रेम का भार उससे सहा नहीं जा रहा था सी स्त्री को उठाकर उसने छाती से लगाया श्रीर ऐसे ज़ोर से कसा कि उस श्रकड़ती काया की हिंहुयाँ चर-मर कर उठीं। फिर उसे कन्धे पर लेकर वह श्रपनी जगह से बाहर निकला श्रीर विवा-इता हुश्रा इधर-उधर दौड़ने लगा।

उसकी चिंघाड़ सब प्राणी सुनते; वृत्त सुनते श्रीर पहाड़ सुनते श्रीर धरती सुनती । वह चिंघाड़ गूँवती श्रीर खो जाती ।

इस भाँति वह श्रादमी जाने कव तक स्त्री को कन्धां पर रक्षे चित्लाता हुश्रा धूमता रहा। शिकार का हिरन श्रपनी जगह पड़ा रह गया श्रोर श्रादमी भूखा-प्यासा दारुण विलाप करता हुश्रा यहाँ-वहाँ ढोलता रहा, ढोलता रहा, ढोलता रहा!

पर श्रासमान नीते से काला न हुआ। धरती हरियाली घास से हरी बनी रही। पानी कल-कल खिल-खिल हैंसता ही रहा। वायु भी व उसी भाँति बहती रही। कहीं कुछ न हुआ, कहीं कुछ न हुआ।

लेकिन श्रसहा प्रेम को लेकर वह मानव उत्कट चीकार में श्रपने हृद्य को ख़ाली करता हुश्रा जंगल श्रीर घाटी, पहाड़ श्रीर मेंदान श्रीर जल श्रीर थल जाने कहाँ-कहाँ मटकता रहा।

श्राद्धिर कन्धों पर सहारी वह मृतक काया गल श्राई । उसमें गन्ध श्राने लगी । श्रादमी के कण्ड का स्वर जीए से जीएतर होता गया । श्रव श्रादाज निकल न पाती थी । पैर थक गए । देह में दम न रहा । श्रन्त में मृतक काया को श्रपने कपर से फेंक कर काला, मेला, शान्त, वह श्रादमी शुटनों के वल गिर रहा ।

श्रास्मान देखा, नीला था। धरती देखी, हरी थी। पानी देखा, हुँस रहा था। वायु देखी, वह रही थो। चट्टान देखी, जमी पड़ी थी। कहीं दुःह न था, कहीं हुन्छ न था।

तव घादमी की ठोढ़ी हथेली पर टिक रही। टॅंगली माथे पर पहुँची। बाहर देखना उसका यन्द्र हो गया। सिर उसका सुक रहा। एक मरी साँस उसमें से निकली धीर घन्दर कुछ उसके होने लगा—

क्या हम उंसको कहें : सोच-विचार ?

# श्राप क्या करते हैं ?

जब पहले-पहल दो न्यक्ति मिलते हैं तो परस्पर पूछते हैं, "श्रापका शुभ नाम ?" नाम के बाद श्रगर श्रागे बढ़ने की वृत्ति हुई तो पूछते हैं, "श्राप क्या करते हैं ?"

'क्या करते हैं ?' इसके जवाब में एक-दूसरे को मालूम होता है कि अनमें से एक वकील है, दूसरा डाक्टर है। इसी तरह वे श्रापस में दूकानदार, मुलाजिम, इंजीनियर श्रादि-श्रादि हुश्रा करते हैं।

पर इस तरह के प्रश्न के जवाब में हका-वका रह जाता हूँ। में डाक्टर भी नहीं हूँ, वकील भी नहीं हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं हूँ जिसकों कोई संज्ञा ठीक-ठीक डक सके। वस वही हूँ जो मेरा नाम है। मेरा नाम दयाराम है तो दयाराम में हूँ। नाम रहीमबल्श होता वो में रहीमबल्श होता। 'दयाराम' शब्द के कुछ भी अर्थ होते हों, और 'रहीमबल्श' के भी जो चाहे माने हों, मेरा उनके मतलव से कोई मतलंब नहीं है। में जो भी हूँ वही बना रहकर द्याराम या रहीमबल्श रहूँगा। मेरा सम्पूर्ण और सच्चा परिचय इन नामों से आगे होकर नहीं रहता, न भिन्न होकर रहता है। इन नामों के शब्दों के अर्थ तक भी वह परिचय नहीं जाता। क्योंकि, नाम नाम है, यानी, वह ऐसी वस्तु है जिसका अपना आपा इन्छ भी नहीं है। इसलिए, उस नाम के भीतर

सम्पूर्णता से में ही हो गया हूँ।

ख़ैर, वह वात छोड़िए। सुमसे पूछा गया, 'श्रापका शुभ नाम ?'
मेंने वता दिया—'द्याराम।' द्या का या श्रोर किसी का राम में किसी
प्रकार भी नहीं हूँ। पर किसी श्रतक्य पद्धित से मेरे द्याराम हो रहने
से उन पूछने वाले मेरे नये मित्र को मेरे साथ व्यवहार-वर्णन करने में
सुभीता हो जायगा। जहाँ में दीखा, यड़ी श्रासानी से पुकारकर वह
पूछ लेंगे, 'कहो द्याराम, क्या हाल है ?' श्रोर में भी वड़ी श्रासानी से
द्याराम के नाम पर हुँस-बोलकर उन्हें श्रपना या इधर-उधर का जो
हाल-चाल होगा वता हूँगा।

यहाँ तक तो सर ठीक हैं। लेकिन, जब यह नये मित्र आगे दड़-कर पूछते हैं, 'भाई, करते क्या हो ?' तब सुक्ते मालूम होता है कि यह तो में भी जानना चाहता हूँ कि क्या करूँ ? 'क्या करूँ' का प्रश्न तो सुके अपने पग-पग पर घाने वैठा दीखता है। जी होता है, प्ट्रू, 'क्या श्राप वताहुएगा, क्या करूँ ?' में क्या-क्या वताऊँ कि श्राज यह-यह किया। सबेरे पाँच बजे उठा; छः वजे धूमकर श्राया; फिर बच्चे को पढ़ाया; फिर झखवार पढ़ा; फिर दगीचे की क्यारियों सींची; फिर नहाया, नाश्ता क्रिया-फिर यह किया, फिर वह क्रिया। इस तरह जय तीन दजे तक इन्न-न-इन्नु तो सुमत्वे होता ही रहा है, यानी में करता ही रहा हूँ। श्रव तीसरे पहर के तीन बजे यह जो मिले हैं नए मित्र, तो इनके सवाल पर क्या में इन्हें सबेरे पाँच से अय तीन वजे तक की श्रपनी सब कार्रवाइयों का बन्नान सुना जाऊँ ? लेकिन, शायद, यह वह नहीं चाहते। ऐसा मैं करूँ तो शायद हमारी उगती हुई मित्रता सदा के लिए वहीं श्रस्त हो जाय। यदि डनका श्रभिप्राय वह जानना है जो उनके प्रश्न पृद्धने के समय मैं कर रहा हूं, तो साफ है कि मैं उनका प्रश्न सुन रहा हूं श्रौर नाज्य कर रहा हूँ । तब क्या यह कह पहुँ कि, 'नित्रवर, में छ।पकी बात सुन रहा . हूँ श्रीर वाज्जुय कर रहा हूँ।' नहीं, ऐसा कहना न होगा। नित्र इससे

कुछ समर्भेगे तो नहीं, उत्तरा बुरा मानेंगे। दयाराम मूर्ख तो हो सक्ता है, पर बुरा होना नहीं चाहता। इसिलए, उस प्रश्न के जवाव में में, मूर्ख का मूर्ख, कोरी निगाह से बस उन्हें देखता रह जाता हूँ। बिल्क, थोड़ा-बहुत श्रोर भी श्रितिरिक्त मूढ़ बनकर लाज में सकुच जाता हूँ। पूछना चाहता हूँ कि 'कृपया श्राप बता सकते हैं कि में क्या करूँ ?— यानी क्या कहूँ कि यह करता हूँ ?'

किन्तु, यह सौंभाग्य की बात है कि मित्र श्रधिकतर कृपा-पूर्वक यह जानकर सन्तुष्ट होते हैं कि द्याराम मेरा ही नाम है। वह नाम श्रखबारों में कभी-कभी छुपा भी करता है। इससे द्याराम होने के नाते कभी-कभी में बच जाता हूँ। यह नाम की महिमा है। नहीं तो दिन में जाने कितनी बार सुक्ते श्रपनी मूदता का सामना करना पड़े।

श्राज श्रपने भाग्य के न्यंग्य पर में बहुत विस्मित हूँ। किस वड़-भागी पिता ने इस दुर्भागी वेटे का नाम रक्खा था 'द्याराम'। उन्हें पा सक् तो कहूँ, पिता, तुम ख्व हो! वेटा तो ह्वने ही योग्य था, किन्तु तुम्हारे दिये नाम से ही वह भोजा, चतुर मित्रों से भरे इस दुनिया के सागर में उतरता हुश्रा जी रहा है। उसी नाम से वह तर जाय तो तर भी जाय नहीं तो ड्यना ही उसके भाग्य में था। पिता, तुम जहाँ हो, मेरा प्रशाम जो। पिता, मेरा विनीत प्रशाम ले जो। उसप्रशाम की कृतज्ञता के भरोसे ही, उसी के जिए, मैं जी रहा हूँ, जीना भी चाहता हूँ पिता, नहीं तो, में एकदम मितमन्द हूँ श्रीर जाने क्यों जीने लायक हूँ।'

पर श्रापसे वात करते समय पिता की बात छोडूँ। श्रपने इस जीवन में मैंने उन्हें सदा खोया पाया। रो-रोकर उन्हें याद करने से श्रापका क्या जाम ? श्रीर श्रापको क्या, मुभे क्या—दोनों को श्रापके जाभ की बात करनी चाहिए।

ती मैंने कहा, 'कृपापूर्वक बताइए, क्या करूँ ? बहुत भटका पर मैंने जाना कुछ नहीं। श्राप मिले हैं, श्रव श्राप बृता दीजिए।'

उन नए मित्र ने बताया कुछ नहीं, वे वित्री वोर्ले श्रागे वह गये।

में भी चिला । श्रागे उन्हें एक श्रन्य व्यक्ति मिलं। पुट्या, श्राप क्या करते हैं ?

ंडत्तर मिला, 'में डाक्टर हूँ।'

सङ्जन मित्र ने कहा, 'श्रोह श्राप ट हुइ। नमस्ते डाक्टर जी, नमस्ते। ख़ूय दर्शन हुए। कभी मकान पर दर्शन दीजिए न!—जी हाँ, यह जीजिए मेरा कार्ड।'''रोड पर'''कोठी हैं।'''जी हाँ, श्रापकी ही हैं। पधारिएना। कृपा-कृपा। श्रव्हा नमस्ते।'

सुक्ते इन उद्गारों पर बहुत प्रसन्नता हुई। किन्तु सुक्ते प्रतीत हुथा कि मेरे द्याराम होने से उन व्यक्ति का डाक्टर होना किसी कदर अधिक ठीक बात है। लेकिन, द्याराम होना भी कोई गलत यात तो नहीं है।

किन्तु, मित्रवर कुछ त्यागे बढ़ गये थे। में भी एका। एक तीसरे व्यक्ति मिले। कोठी वाले मित्र ने नाम परिचय के याद पूछा, 'श्राप क्या करते हैं ?'

'बक्रील हूँ।'

'श्रोह बकील हैं। यही प्रसन्नता के समाचार हैं। नमस्ते, बकील साहब, नमस्ते। मिलकर भाग्य धन्य हुए। मेरे बहनोई का भतीजा इस साल लॉ फाइनल में है। मेरे लायक खिदमत हो तो बतलाइए। जी हाँ श्राप ही की कोठी है। कभी प्रधारिएगा। श्रव्हा जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।'

इस हपोंद्गार पर में प्रसन्न ही हो सकता था। किन्तु, मुक्ते लगा कि बीच में वकीकता के था उपस्थित होने के कारण दोनों की मित्रता की राह सुगम हो गई है।

यह तो ठीक है। ढाक्टर या वकील या धौर कोई पेरोवर होकर व्यक्ति की मित्रता की पात्रता वह जाय इसमें सुक्ते क्या धापित ? इस सम्बन्ध में मेरी घपनी घपात्रता मेरे निकट इतनी सुस्पष्ट प्रकट है, धौर वह इतनी निविद् हैं कि उस बारे में मेरे मन से कोई चिन्ता ही नहीं रहें गई है। लेकिन, मुक्ते रह-रहकर एक बात पर अवरल होता है। प्रश्न जो पूछा गया था वह तो यह था कि, 'श्राप क्या करते हैं?' उत्तर में डाक्टर श्रीर वकील ने कहा कि वे डाक्टर श्रीर वकील हैं। मुक्ते श्रव श्रव्यक्त यह कि उन प्रश्नकर्ता मित्र ने मुहकर फिर क्यों नहीं पूछा कि, 'यह तो ठीक है कि श्राप डाक्टर श्रीर वकील हैं। श्राप डाक्टर रहिए, श्राप वकील रहिए। लेकिन, कृपया, श्राप करते क्या हैं?'

समस में नहीं श्राता कि प्रश्नकर्ता मित्र ने श्रपने प्रश्न को फिर क्यों नहीं दोहराया, लेकिन मित्रमूढ़ में क्या जानूँ? प्रश्नकर्ता तो सुम-जैसे कम-समस नहीं रहे होंगे। इसलिए, डाक्टर वकील वाला जवाय पाकर वह श्रसली भेद की वात समस गए होंगे। लेकिन, वह श्रसली वात क्या है?

ख़ैर, इन उदाहरणों से काम की सीख लेकर में आगे बढ़ा। राह में एक सद्भिप्राय सज्जन मिले जिन्होंने पूछा—

'श्रापकां शुभ नाम ?'

'दुयाराम।'

'श्राप क्या करते हैं ?'

'में कायस्य हूँ, श्रीवास्तव।'

'जी नहीं, ग्राप करते क्या हैं ?'

'में श्रीवास्तव कायस्य हूँ। पाँच वजे उठा था, छः वजे घूमकर जौटा, फिर''' धौर फिर'''

लेकिन, देखता क्या हूँ कि वह सञ्जन तो मुक्ते बोलता ही हुआ ' छोड़कर आगे वह गए हैं, पीछे घूमकर देखना भी नहीं चाहते। सेंने अपना कपाल ठोक लिया। यह तो में जानता हूँ कि में मुद़ हूँ। यिलङ्ख निकम्मा आदमी हूँ। लेकिन मेरे श्रीवास्तव होने में क्या गलती है ? कोई वकील है, कोई डाक्टर है। मैं वकील नहीं हूँ, डाक्टर भी नहीं हुँ; लेकिन में श्रोवास्तव तो हूँ। इस बात को तसरीक दे श्रोर दिला सकता हूँ। श्रव्भवार वाले 'दयाराम श्रीवास्तव' छाप कर मेरा श्रोवास्तव होना मानते हैं। मतलय यह नहीं कि मेरी श्री वास्तव है, न यही कि कोई वास्तव श्री मुक्तमें हैं; लेकिन जो मेरे पिता थे वहीं मेरे पिता थे। श्रीर वह मुक्ते श्रकाट्य रूप से श्रोवास्तव छोड़ गए हैं। जब यह बात विलक्क निर्विवाद है तो मेरे श्रीवास्तव होने की सत्यता को जानकर नए परिचित बैंसे ही श्रारवस्त क्यों नहीं होते जैसे किसी के वकील या डाक्टर होने की सूचना पर श्रारवस्त होते हैं?

'श्राप क्या करते हैं !'

'में डाक्टर हूं ।'

'आप क्या करते हैं ?'

'में चकील हूँ।'

'तुन क्या करते हो ?'

'में श्रीवास्तव हूं।'

में श्रीवास्तव तो हूँ हो। इसमें रत्ती-भर। मूठ नहीं है। किर, मेरी तरह का जवाब देने पर वज्ञील और डाक्टर भी वेवकूफ क्यों नहीं समके जाते ?

वे लोग मेरे जैसे, श्रथोत् वेवकृष नहीं हैं यह तो में श्रव्छी तरह जानता हूँ। तब फिर उनके बकील होने से भी श्रधिक में श्रीवास्तव होकर वेवकृष किस बहाने समक लिया जाता हूँ, यह में जानना चाहता हूँ।

'मूर्ख !' एक सद्गुरु ने कहा, 'त् कुछ नहीं सममता। डारे, डाक्टर डाक्टरी करता है। त् क्या श्रीवास्तवी करता है !'

यह बात तो टीक है कि में किसी 'श्री' की कोई 'वास्तवी' नहीं करता। लेकिन सद्गुरु के ज्ञान से मुक्तमें बोध नहीं जागा। मेंने कहा, 'जी, में कोई श्रीवास्तवी नहीं करता हूँ लेकिन; यह वकालत क्या है जिसको बकील करता है ? श्रीर वह डाक्टरी क्या है जिसको डाक्टर करता है ?' 'श्ररे मूढ़!' उन्होंने कहा, 'त्यह भी नहीं जानता। श्रदालत जानता है कि नहीं ? श्रस्पताल जानता है कि नहीं ?'

'हाँ,' मैंने कहा, 'वह तो जानता हूँ।'

ंतो वस' गुरु ने कहा, 'श्रदालत में वकील वकालत करता है। वश्रदाल में डाक्टर डाक्टरी करता है।'

'श्ररे त् है मूढ़।' उन्होंने कहा, 'सुन, वह श्रदालत के हाकिम से योलता है, वतलाता है, वहस करता है, कानृनी बात निकालता है। कानृन में फॅसे लोगों की वही तो सार-सँभाल करता है।'

'तो यह यात है कि वह वात करता है, वतलाता है, वहस करता है। कानून की बात निकालता है, उसके सताए श्रादमियों की मदद करता है। लेकिन, श्राप तो कहते थे कि वह 'वकालत' करता है। वकालत में बात ही तो करता है। फिर, 'वकालत' कहाँ हुई ? ' 'वात हुई। बात तो में भी कर रहा हूँ। क्यों जी ?'

उन्होंने सल्लाकर कहा, 'श्ररे, इस सब काम को ही वकालत कहते हैं।'

'तो वकालत करना, बात करना है। में तो सोच्रता था, न जाने वह क्या है। अच्छा जी, वकालत को करके वह क्या करता है?— यानी, श्रदालत में वह वहुत बातें करता है। उन बातों को करके भी वह क्या करता है?'

उन्होंने कहा, 'रे सितमन्द, तू कुछ नहीं जानता। वातों ही का तो काम है। वात विना क्या? वकील के वातों के ही तो पैसे हैं। उन यातों से वह जीता है, श्रीर फिर उन्हीं से वड़ा श्रादमी बनता है।'

उन बातों को करके वह वहा श्रादमी बनता है,—श्रव में समक , गया, जी। लेकिन जो बहा नहीं हैं, श्रादमी तो वह भी है न— क्यों जी ? मैं दिन-भर सच-फूठ वात करूँ तो मैं भी वहा श्रादमी हो जाऊँ ? श्रोर वहा न होऊँ, तब भी मैं श्रादमी रहा कि नहीं रहा ?

उन्होंने कहा, 'त् मूढ़ हैं। वड़ा त् क्या होगा ? त् घादमी भी

नहीं है।'

"लेकिन जी, वात तो में भी करता हूँ। श्रय कर रहा हूँ कि नहीं ? लेकिन, फिर भी में श्रपने को निकम्मा लगता हूँ। ऐसा क्यों है ?"

"अरे तू मतलव की, काम की वात जो नहीं करता है।"

"श्रजी, तो बात करने का काम तो करता हूँ। यह कम मत-लव हें ?"

वह बोले, "ग्रच्छा, ला ला, सिर न ला ! तू गधा है।"

श्रय यह यात तो में जानता हूँ कि गधा नहीं हूँ। चाहूं तो मी नहीं हो सकता। गधे की तरह सींग तो श्रगचें मेरे भी नहीं हैं, लेकिन, इतना मेरा विश्वास मानिए कि यह साम्य होने पर भी गधा में नहीं हूँ। में तो द्याराम हूँ। कोई गधा द्याराम होता है ? श्रोर में श्रीवास्तव हुँ,—कोई गधा श्रीवास्तव होता है ? वकील दाक्टर नहीं हूं, लेकिन श्रीवास्तव तो में हर वकालत — ढाक्टरी से श्रिधक सच्धाई के साथ हूँ। इसलिए, इन गुरुजन के पास से में चुपचाप भले श्रादमी की भाँति सिर मुकाकर चला श्राया।

लेकिन, हुनिया में वकील डाक्टर ही सब नहीं हैं। यों तो इस दुनिया में हम जैसे लोग भी हैं जिनके पास बताने को या तो अपना नाम है या बहुत से बहुत छल-गीन्न का परिचय है। इसके अलावा जिन्होंने इस दुनिया में छन्न भी अर्जित नहीं किया है, ऐसे अपने-जैसे लोगों की तो गिनती क्या कीजिए। पर सौभान्य यह है कि ऐसे लोग बहुत नहीं हैं। अधिकतर लोग सम्म्रान्त हैं, गणनीय हैं, और उनके पास बताने को काफी कुन्न रहता है।

"श्राप क्या करते हैं ?"

"वेकार हूँ।—जी हाँ, साहुकार।"

"घाप क्या करते हैं ?"

"कारोबार होता है। यम्बई, कलकत्ता, हांगकांग में हमारे दफ्तर हैं ?" ''ग्राप क्या करते हैं ?"

"में एम० ए० पास हूँ।"

"श्राप क्या करते हैं ?"

"में एम० एज॰ ए॰ हूँ,—जाट साहब की कौंसिज का मेम्बर हूँ ?" "श्राप क्या करते हैं ?"

"श्रोह। श्राप नहीं जानते ? हं:—हं: हं: राजा चन्द्रचूड़ासिंह सुके ही कहते हैं। गोपाजपुर,—मद लाख की स्टेट, जी हाँ, श्रापकी ही है।"

"ग्राप क्या करते हैं ?"

''मुक्त राजकिव से श्राप श्रनिम्न हैं ? मैं किवता करता हूँ।'' ''किवता। उसका क्या करते हैं ?''

ं 'श्रीमान् में कविता करता हूँ। में उसी को कर देता हूँ, साहव। श्रीर क्या करूँगा ?"

श्रत्यन्त हर्ष के समाचार हैं कि बहुत लोग बहुत-कुछ करते हैं श्रौर लगभग सब लोग कुछ-न-कुछ करते हैं। लेकिन, मेरी समम में न बहुत श्राता हैं न कुछ श्राता है।

दूकान पर बैठे रहना, गाहक से मीठी वात करना श्रीर पटा लेना, उसकी जेब से पैसे कुछ ज्यादा ले लेना और श्रपनी दूकान से सामान उसे कुछ कम दे देगा,—ज्यापार यही तो 'करना' है। इसमें 'किया' क्या गया ?

पर क्यों साहब, किया क्यों नहीं गया ? कस कर कमाई जो की गई है। एक साल में तीन लाख का सुनाफा हुआ है,—आपको कुछ पता भी है। श्रीर आप कहते हैं किया नहीं गया।

लेकिन, दयाराम सच कहता है कि दो रोज़ के भूखे श्रपने समूचे तन को श्रीर मन को लेकर भी उन तीन लाख मुनाफे वालों का काम उसे समक्त में नहीं श्राता है।

श्रीर साहूकार रुपया दे देता है श्रीर व्याज सँभत्तवा लेता है।---

देता है उसी इकट्टे हुए व्याज में से। देता कम है, लेता व्याहा है। इससे वह साहुकार होता जाता है श्रीर मोटा होता जाता है।

श्चगर वह दे ज्यादा श्रोर ले कम,—तो क्या हम यह कहेंगे कि 'उसने काम कम किया ? क्यों ? उसने तो देने का काम खूय किया है। लेकिन इस तरह एक दिन श्रायगा कि वह साह्कार नहीं रहेगा श्रोर निकम्मे श्रादमियों की गिनती में श्रा जायगा।

तो साहूकारी 'काम' क्या हुआ ? ख्य काम दरके सी आदमी जव निकम्मा यन सकता है तो उससे तो यही सिद्ध होता है कि साहूकारी श्रपने-श्राप में कुछ 'काम' नहीं है।

श्रीर राजा, राजकित, कोंतिलर, एम० ए० पास,—ये सब जो-जो भी हैं क्या वह मेरे श्रपने श्रीदास्तव होने से श्रधिक हैं ? में श्रीदास्तव होने के लिए इन्छ नहीं करता हूँ। दस यह करता हूं कि श्रपने बाप का वेटा बना रहता हूँ। तथ, इन लोगों में, इनकी उपाधियों से श्रपने-श्राप में कौन सा 'काम' करना गर्भित हो गया,—यह मेरी समम में इन्छ भी नहीं श्राता है।

में भी यात करता हूँ श्रोर कभी-कभी तो बहुत यहिया बात करता हूँ,—सच, श्राप द्याराम को मूठा न समकें। काम-वेकाम की बातें लिखता भी हूँ, श्रपने घर में ऐसे बैठता हूँ जैसे कासिलर कासिल में बैठता हैं, बच्चों पर नवाब यना हुकूमत भी चलाता हूं,— लेकिन, यह सब करके भी बड़ी श्रालानी से छोटा श्रादमी श्रोर निकम्मा श्रादमी बना हुशा हूँ। इससे मुक्ते कोई दिनकत नहीं होता।

फिर बड़ा श्रादमीपन क्या ? श्रीर वह है क्या जिसे 'काम' कहते हैं ? एक किताव हैं, गीता। ऊपर के तमाम स-'काम' श्रादमी भी कहते सुने जाते हैं कि गीता वड़े 'काम' की किताव है। मैं मूड़-मित क्या उसे समस्रा। पर एक दिन साहसपूर्वक उठाकर को उसे खोलता हूँ, तो देखा, लिखा है, 'कर्म करो। कर्म में श्रक्म करो।'

यह क्या बात हुई। टरना श्रकर्म है, तो वह कर्न में क्यों किया

जाय ? श्रीर जव वह किया गया तो श्रकमें कैसे रह गया ? जो किया जायगा वह तो कर्म है, उस कर्म को करते-करते भी उसमें 'श्र-कर्म' कैसे साधा जाय ? श्रीर गीता कहती है,—उस श्रकमें को साधना ही एक कर्म है,—वह परम पुरुपार्थ है।

होगा। हमारी समक्त में क्या श्रावे! हुनिया तो कर्म-युतों की है। श्राप कर्मण्य हैं,—श्राप धन्य हैं। तब क्या कृपा कर सुक्त द्याराम को भी श्रपने कर्म का भेद बताएँगे?

#### प्रचार

उस दिन गोष्ठी में उन सम्मानित श्रितिथि ने कहा—"मुफ खुल-कर कहना चाहिए कि प्रचार मेरी प्रेरणा है। में नहीं जानता कि दूसरी प्रेरणा क्या हो सकती है"

त्रतिथि सामूली न थे। मशहूर थे श्रौर चोटी के लेखक थे। श्रनुभव की ही यात कहते थे, सुनी-पढ़ी नहीं। इसलिए उसका श्रसर होता था।

उन्होंने कहा—"श्राचार्य श्री… को श्राप जानते होंगे। उन्हें मेरी श्रमुक रचना श्रीरों से श्रिष्ठ पसन्द श्राई। कहने लगे—'इसमें नुम्हारा प्रचार का सुर जो नहीं है, इससे छित श्रच्छी बन पड़ी है।' में कहूँगा कि यह प्रचार का श्रभाव नहीं प्रचार की सफलता का प्रभाव है। उस पुस्तक में प्रचार मेरी श्रोर से कुछ विशेष ही है; बिक्ट वहीं यह घोर है। केवल यह है कि उस पुस्तक में में ठीक तरह से श्रपना प्रचार कर पाया हूँ। प्रचार का ठीक श्रोर वेठीक होना ही श्रमुल बात है। में मानता हूँ कि में प्रचारक हूँ। मुक्ते इसका गर्व है श्रीर में नहीं समक्ता कि समुचा साहित्य ही प्रचार कैसे नहीं है।"

भाई ने श्रांसपास देखा। उस दृष्टि में जीत थी। उस देहरे पर उनकी यात की श्रकाट्यता मुक्ते प्रकाश की स्याही में लिखी दीखी। मैंने श्रनुभव किया कि सभी उससे प्रभावित हैं। वात से न सही, यात कहने के ढंग से सही। श्रसल में प्रभाव शब्द के पीछे के व्यक्ति में से श्राता है। शब्द के पास श्रपनी क्या पूँजी हैं। कोषों को श्रक्सर कवाड़ी के यहाँ सेरों की तोल से विकते देखा है। शब्द कृड़ा है; श्रादमी चाहिए कि उन्हीं को हीरा बना दे।

भाई सहज श्रात्मिविश्वास,से बोल रहे थे। उनके शब्द-शब्द पर प्रतीति मिल रही थी हम केवल गोण्ठी के सदस्य हैं जबिक श्रतिथि महान् कलाकार हैं। वह विख्यात हैं श्रीर विचन्ए हैं; हम सामान्य श्रीर साधारण हैं। मैं जानता हूँ कि वह यह जानते हैं।

बोले--"में यदि कुछ विचार रखता हूँ तो उन्हें श्रपने तक रोकने का सुक्ते क्या श्रधिकार है ? यह स्वामाविक है कि मैं यह चाहूँ कि वे फैलें श्रौर दूसरे को प्रभावित करें-एक को, कई को, सब को। यानी, उनके प्रचार से में कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। जितने पाठक मिलें उतने ही सुसे कम लगने चाहिएँ "प्रचार श्रीर शोपेगेग़डा शब्द हठात श्रवज्ञा के वनाये जा रहे हैं। मैं कहता हूँ वह प्रचार जो खलता है उथला है, वेढंगा है। प्रचार के खिलाफ प्रचार ही है, जिसने उस शब्द को इलका कर दिया है। मैं तो प्रचार को स्पष्ट उद्देश्य मान सकता हूँ। मेरी कृतियों की मूल प्रेरणा निश्चय ही वह है। विज्ञापन छोटी कला नहीं है; वह कलाश्रों की कला है। जिसके पास ऐसे विचार नहीं हैं जिनका वह प्रचार चाह सके, वह फिर लिखता क्यों है, यही मेरी समस में नहीं श्राता। में कहुँगा कि उसके पास प्रेरणा कृत्रिम है, हल्की हैं; फुलमड़ी-सी खिलकर शीघ्र ही वह दुम जायेगी। दूसरों के मन चढ़ने या उनसे कमाई करने की इच्छा भी प्रेरणा हो सकती है। लेकिन ये चीजें क्य तक साथ देंगी ? श्रीर न इनसे कोई गणनीय साहित्य पैदा हो सकता है।"

भाई कहते रहे श्रोर श्रोता पीते रहे। श्राध वंटा, पाँन वंटा, एक वंटा। धारा-प्रवाह भाई बोलते ही रहे। रुके तो गोष्ठी स्तव्ध थी। मुक्कर, मानो श्रपने श्रभिनन्दन के विनन्न स्वीकार में श्रागे वड़ कर, उन्होंने तस्त्रीर खींची श्रीर मुँह में पान का बीड़ा लिया। फिर मुसकरार श्रीर श्रनन्तर सिगरेट लेकर सुलेमाई।

में नया था घोर उनके चेहरे की श्रोर देख रहा था। एकान्त में हैं सोच में रहा करता था कि कहानी कैसे लिखो जातो हैं। श्रोह, वह भं क्या दिन होगा जब में लिखूँगा श्रोर छापूँगा! नहीं नहीं, इनके जैस नामवर होना तो मेरे भाग्य में हो नहीं सकता। प्रतिभा सबको का मिलती हैं। लेकिन हाँ, तो क्या मेरा लिखा छुपेगा?

मैंने देखा श्रीर सोचा, सोचा श्रीर देखा, घूम-घूम कर सामने वहं शब्द प्रकट हुआ 'प्रचार'। विचारों का प्रचार करना चाहिए। वहीं मुन्ने करना होगा। तभी दीखा कि लेखक भाई को काम है, वह माफी मींग् रहे हैं, वैठते-वेठते ठठ रहे श्रीर उठते-ठठते वैठ रहे हैं। लीजिए वा खड़े हो गये। श्रय वह जा रहे हैं।

हमारी पूरी गोष्ठी खड़ी हो श्राई है। सब द्वार तक उन्हें पहुँचां जा रहे हैं। में भी खड़ा हूँ श्रीर जा रहा हूँ। सोचता हूँ कि—लेकिन सोचने की एक ही वस्तु है, 'प्रचार'।

नहीं नहीं, श्रय रकना नहीं होगा, कुकना नहीं होगा। विचारों क प्रचार श्रवस्य करना होगा। सोचता हूँ श्रोर देखता हूँ—श्रन्टर से दर भरा श्रा रहा है, छाती फूल रही है। वस श्रय ठीक है। श्रय झांति होगी

## सम्पादकीय 'मैटर'

दंपतर से आदमी आया और भाँगने लगा—लाइए, मैटर दीजिए! मैटर भौतिक पदार्थ को कहते हैं। लेकिन यह बात उस वक्त याद न पड़ी, और मैंने जहाँ-तहाँ से आई हुई लोगों की कविताएँ और कहानियाँ उस आदमी को देकर विदा किया।

श्रव बात यह है कि कविता को मैं नहीं जानता। जाने वह कैसे लिखी जाती है। श्राख़िर की तुक ठोक-ठीक मिल जाय, यह तो बिलकुल जादूगरी का काम सुक्ते मालूम होता है। इसलिए कविता पर तो मेरा वस नहीं चलता; पर गद्य कुछ मैं भी लिखता हूँ। वह लिखने में श्रासानी नहीं होती। मन की मावनाश्रों श्रोर मस्तक के विचारों को पकड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। वड़ी कठिनाई, वड़ी कठिनाई। उस काम में जैसे श्रपना लहू ही खिंच जाता है।

तिस पर यात यह है कि मेरा गद्य-लेख तो विवेचन अथवा आलोचन रूप रहता है। पर कुछ लोग कहानियाँ लिखते हैं। उसमें न किसी मन्तव्य का प्रतिपादन है, न विवेचन है। उसमें तो प्रधान अभिव्यन्जना ही है। बाहरी सहारा बहुत कम है; मानो सब-कुछ अन्दर से ही वना-कर दे देना है। मानो वहाँ माँग है कि आत्मा को ही निकालकर उसको शरीर पहनाओ। लाजिम है कि कहानी-कविता चैतन्य-प्राण हों, नहीं तो कहानी कहानी नहीं, कविता कविता नहीं। जो इस काम को

सफलतापूर्वक कर पाते हैं, में उनको प्रणाम करता हूँ। पर उन पर दया भी करना चाहवा हूँ। दया इसलिए कि में जानवा हूँ कि यह कितना दुःखकर काम है। कलेजे को वाहर निकालकर कागज पर रख देना सुख का काम नहीं है। इसलिए जो ऐसा काम करते हैं, श्रद्धा से भी श्रिक्षक में उन्हें करुणा देना चाहता हूँ। मेरा श्रमुसान है कि पुरस्कार देने से श्रिक उनके साथ रो लेना उन्हें शीविकर होता होगा।

श्रव मेरे कर्मों का दुर्माग्य कि दुनिया में कोई श्रोर धन्धा मेरे लिए नहीं रह गया। यह श्रव्यार की एडीटरी ही किस्मत में शेप रह गई है। इडीटरी छोटी चीज़ नहीं है, इसी से दुर्भाग्य कहता हूं। इस एडीटरी में जगह-जगह से लोग श्रपने मन की कोमल भावनाश्रों को शब्दों में मूर्त रूप देकर मेरे पास भेजते हैं कि में उन्हें प्रकाशित करूँ। एक ने जो श्रनुभूति पाई, वह सबको भी मिले। लेखक लोग श्रपना दुःख-सुख याँटने के लिए जो-कुछ लिखते हैं, वह सबमुच वँटने में श्रा जाय, इसके लिए वे प्रकाशक की श्रत्यन्त श्रावश्यकता में रहते हैं। कैसी-केसी भावनाएँ, केसी-केसी सूचम श्रनुभृतियाँ!

पर दफ्तर से श्राया है क्लर्क कि मेंटर चाहिए। श्रीर में उन सारी भावनाओं श्रीर सारी श्रनुभूतियों को सीधा फैलाकर एक क्लिप में द्योचकर इक्ट्टी कर देता हूँ श्रीर लपेटकर दे देता हूँ। कहता हूँ— "लो, यह है मैंटर।"

करने को तो यह कर देता हूँ; लेकिन एकदम निर्दु हि प्राणी में नहीं हूँ। एडीटरी रखकर फिर दुद्धि को रखना मुश्किल तो जरूर होता है, लेकिन ग़नीमत यह है कि मैं एडीटर पुराना नहीं हूँ। इस कारण जो नित नवीन होती है, उस दुद्धि से भी पूरा छुटकारा नहीं पा सका हूँ। इसिक्क जाने कितनों के हृद्यों के रस को मेंटर यनाकर जोहे की मशीनों में द्वाकर छुपने के लिए देने के बाद में श्रनुभवी सम्पादक की तरह निश्चिन्त नहीं हो जाता। श्रीर सोचने लगता हूँ कि यह क्या विचित्रता है कि कवि की श्रारमा एडीटर श्रीर कम्पोजीटरों के हाणों में पहुँचकर मैटर वन जाय! इस तरह तो सभी कुछ गड़वड़ हो जायगा न। फिर क्या तो आत्मा, श्रौर क्या मैटर! श्रात्मा श्रौर मैटर की दुई ही यों तो नष्ट हो जायगी।

ऐसे संसार कैसे चलेगा ? नहीं, यह गलत बात है। कहीं कुछ इसमें गलती है। मैटर मैटर है, श्रात्मा श्रात्मा है। श्रात्मा का प्रसाद चैतन्य है। मैटर का गुण जड़ता है। जो मैटर है वह बाधा है, श्रीर श्रात्मा ही साध्य है।

लेकिन फिर यह क्या बात है कि एक की (किव की) श्रात्मा ही दूसरे (कम्पोजीटर) के लिए जड़ वस्तु हो जाती है। एक का उच्छ्वास दूसरे के लिए माड़ से बुहारने योग्य कैसे हो जाता है!

जनाव में श्रद्रना एडीटर हूँ, तो मी दार्शनिक के योग्य यह प्रश्न उठाता हूँ श्रीर इसका समाधान माँगता हूँ।

प्रश्न यह है कि---

- (१) श्रात्मा क्या है श्रीर मैटर क्या है ?
- (२) क्या वे दो हैं ?
- (३) जगत् मैटर है कि आत्मा ? ( इतिहास का 'मैटीरियतिस्टिक इरटरिप्रदेशन'—materialistic Interpretation—होगा या कुछ श्रीर interpretation चाहिए ? )
- (४) जगत् कुछ हो, न्यक्ति में कौन-सी वृत्ति उचित है ? यह उचित है कि वह वैज्ञानिक वस्तुसापेज्ञ (objective) दृष्टि से जगत् पर विचार करे, श्रथवा यह उचित है कि वह धार्मिक श्रात्मसापेज (subjective) दृष्टि से जगत् के प्रति श्राचरण करे ?
  - (१) जगत् को ज्ञेय समर्में, तो हम जगत् के ग्रंश न होकर उसके ' ज्ञाता हो जाते हैं। ज्ञाता के निकट ज्ञेय निश्चेतन पदार्थ नहीं तो क्या है।

श्रगर जगत् श्रज्ञेय हैं, तो हम स्वयं कुछ नहीं रहते, श्रौर इस भाँ ति जीवन में कर्मश्रेरणा का श्रवकाश ही नष्ट हो जाता है। इससे जगत् की ज्ञेय जानकर वैज्ञानिक उन्नति करें ? श्रथवा श्रज्ञेय मानकर धार्मिकता का प्रचार करें ?

प्रश्न शायद गृह हो गया। में होटे मुँह वही वात करता हो हैं तो श्राप हमा करें। लेकिन सच यह है कि कम्पोज़ीटर को तीस रुपये वेतन के मिलते हैं, श्रोर मुसे उससे बीस रुपये ज्यादा मिलते हैं। में इस कारण यह कभी नहीं मान सकता कि में बढ़ा नहीं हूँ। बीस रुपये प्रतिमास में उससे वहा हूँ। श्रोर जिस दुनिया में करोड़ों भूले भी रहते हैं, उस दुनिया में तो में श्रपने वढ़प्पन का माप कृत ही नहीं सकता। में ज़रूर हतना यहा हूँ—हतना बढ़ा हूँ, कि वेहद। इसमें श्रापका श्रपमान नहीं है। श्राप इस लेख को पड़ने जैसे कर्म के लिए फुसेत पाते हैं, श्रतः सिद्ध बात है कि श्रापकी श्रामदनी मुक्से भी बड़ी है। तय श्राप कुल-के-कुल सुक्से स्वयं ही वड़े हो गए। इसलिए श्रापको श्रोर श्रपने को बढ़ा जानकर मेंने छोटी बातों को पीछे छोड़ बड़े प्रश्न सामने खड़े किए हैं।

वह कम्पोज़ीटर तो कुछ नहीं जानता। ली कविता, की कम्पोज़, श्रीर मशीन पर छापकर छुटी पाई। रोज-रोज यह काम करके तीस रोज के बाद वह श्रपने वेतन के रुपये पका लेगा श्रीर टन्हें पाकर श्रपने को कृतार्थ समसेगा। भले श्रादमी को यह फिकर न रहेगी कि जिस बात का वह तीस रुपया पाने का श्रपना हक मानता है, वह श्रपने-श्रापम क्या काम है श्रीर कितना भयंकर है। श्रातमा को वह मेंटर की तरह-से पन्ते में द्योचपर टाइप को यहाँ-वहाँ जो वेटाता रहता है, वह कैसा घोर श्रज्ञान का कर्म है, यह वह क्यों नहीं जानता?

नहीं जानता, इसी में हम सबकी छुशल है। नहीं तो श्रगले रोज़ वही न एडटरी का दम भरने लगे। श्रौर श्रगर कहीं इससे श्रागे यदकर वह किव वनने लग जाय (श्रयीत्, मेंटर को श्रात्मा कहने लगे), तब तो परमात्मा ही टससे उसे श्रौर हमें बचाए!

कवि ने दिन-भर में छुई पंक्तियाँ कविता की तिखीं। उन पंक्तियाँ

में उसने अपने सर्म को पाया श्रीर दिया। उसमें उसने अपना सत्त-रस ही खींचकर डाल दिया। इस कर्म से उसे क्या मिला ? चैन तो शायद कुछ मिला हो; पर वह चैन किस गिनती की चीज़ है ? सवाल है कि ठोस श्रसल में इस कर्म के लिए उसे कुछ मिल सका कि नहीं ?

श्रीर इधर देखो श्रपना कम्पोज़ीटर ! 'कविता है मैटर', यह कहकर उसने कसकर जो सात-श्राठ घण्टे मेहनत की, तो दिन में डेढ़-दो रुपया लगे हाथ सीधा कर लिया !

कम्पोज़ीटर ही क्यों, लीजिए राजनीतिज्ञ को । उसने धर्म को ध्राँगूठा दिखाया; नक्शे के देश को देश माना; स्टेटिस्टक्स (Statistics) के श्रंकों को वेद-भाषा समका श्रोर इस राह क्या-से-क्या उसने न कर दिखाया। ऊँची-से-ऊँची कुरसी उसके नीचे देख लो। श्रोर इधर श्रपने किव लोग श्रोर सन्त लोग मंमरी लेकर गाते रहे। यो चाहे श्रपने पीतम को गाश्रो, चाहे ईश्वर को रिमाश्रो। पर उस सबसे होता जाता क्या है ? दुनिया में कौन-सा सुधार उससे होता है ? श्रोर उन्हीं को इससे कौन कुछ धाराम मिल जाता है । इछ मूरख भोले लोग उस वहक में भले वहक जाते हों; पर राष्ट्र की वास्तिवक समस्याश्रों पर उसका क्या प्रभाव पढ़ता है !

इसितिए क्या यह पक्की वात न समसी जावे कि मैटर सचाई है, श्रीर हृदय की श्रावाज़ श्रीर श्रन्त:करण की क़रेद कोरी साबुकता है।

दिन-दहाड़े जो देखा जाता है, वह तो यही पुकार कर कहता है कि "जगत् सस्य है, क्योंकि मैटर है। समय रहते लूट लो उस जगत् को, जो कि सोना है और सम्पत्ति है थीर वल है। संशय में रहे कि रह गए। जगत् मैटर ही होकर कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। धौर अगर कहते हो 'श्रात्मा', तो जाश्रो, उसमें खुद को खोश्रो थीर इस जगत् में भी खोए जाथ्रो। तब जैसे कि जगत् तुम्हारे लिए मिध्या होगा, वैसे ही तुम जगत् के लिए मिथ्या हो जाश्रोगे। समके श्रात्म-वादी जीव, जाथ्रो श्रीर श्रपनी श्रात्मा के साथ मिटो।"

पर में प्डीटर हूँ। इसलिए सच यह है कि थोड़ा-थोड़ा में भी जानता हूँ कि अपने को जानना कितना ज़रूरी है। और अपने को जानने की जहाँ वात भी सम्भव है, वहाँ अपने को जान सकने वाला 'में' कुछ तो हूँ ही। यानी में आत्मा हूँ। अपने को जह मानकर नहीं जी सकता। और सच पूछा जाय, तो जो मेरा लेखन अथवा जो मेरा कर्म आत्म-अभिव्यक्ति रूप है, वहीं तो सच और प्रभावक मालूम होता है; नहीं तो सच ढकोसला ही मालूम होता है।

केकिन वह यात तो स्वगत मानी जाय। जगत् की कठोरतायों के याने वह मता कहीं ठहरती हैं ? क्या में देखता नहीं हूँ कि ख्रास्मा मानकर में एडीटर हूँ खौर पचास रुपए पाता हूँ ! थ्रोर शराय को सुख खौर दौलत को सचाई मानकर एक खौर व्यक्ति है जो उस पत्र का मालिक, इस कारण मेरा भी मालिक, यना हुखा है।

लेकिन ठहरिए। में ज़्यादती कर रहा हूँ। ज़्यादती गुनाह है। क्या में हृदय से कहने के लिए तेंयार हूँ कि यह सच है कि पत्र का मालिक श्रात्मा नहीं मानता श्रीर मेंटर ही मानता है? सच यह है कि वह श्राध्यात्मिक विषयों में पर्याप्त से कुछ श्रधिक ही रस लेता है। परमात्मा का वह पक्षा विश्वासी है श्रीर शंका-सन्देह से सर्वथा मुक्त। श्रपने में वह वेहद विश्वस्त है श्रीर नास्तिकता का कटर निन्दक। फिर भी में यह क्यों इटता हूँ कि वह दुनिया को मेंटर मानता है। शायद यह में वाज़िय तौर पर नहीं कह सकता। तिस पर वह मालिक है। इससे श्राप मुक्ते समा करें। श्रपने निज के विश्वास की श्रुटि के कारण दूसरे की श्राकोचना की वृत्ति मुक्तमें जगी होगी। श्रीर श्राकोचना हैय है।

इसलिए यदि में यह कहता हूँ कि 'मेंटरी'-वृत्ति से मालिक को मालिक पने रहते में सुगमता होती है, तो इसे श्राप घाहें तो कोरी श्रालोचना सानिए। वैसे तो बुद्धिपूर्वक सुक्ते सद्या मत्य भी यही माल्म होता है। किन्तु वह जो हो, किसी-न-किसी का मालिक होना ज़रूरी है, श्रीर हर एक का मालिक वनना लाज़िमी नहीं है श्रीर सम्भव भी नहीं है। इसलिए कुछ लोग जो तैयार हों कि वे मालिक की सेवा में सेवक यने रहें, तो उन्हीं को श्रिधकार है कि वे सैटर को भी श्रास्मा करके देखें।

ऊपर था गए प्रश्नों का दार्शनिक समाधान दार्शनिक लोग करेंगे।

मुक्ते वो मालूम होता है कि इसका थ्रसल समाधान तो इस यात में

पहले ही से हुआ रखा है कि कौन यलशाली है, कौन निर्वल है। यलवान श्रात्मा को क्यों न मैटर देखे? दूसरे की जानों को क्यों न

खिलोंना समके? मानवता के हित को क्यों न थ्रंकों में नापे? भावनाश्रों को क्यों न व्यर्थ समके? बाहुवल को वह क्यों न निर्णायक
नीति घोषित करे? वह क्यों न कहे कि यल में जय है श्रोर जो दुर्वल

हैं, वे सबल के मुँह का कौर हैं? यलशाली तो यह कहेगा श्रोर यह

उसके वल का प्रमाण है।

श्रीर जो निर्वल हैं, वे क्या कहते हैं क्या नहीं, यह कौन सुनता है। सदा से जिसको वे श्रपनी बात सुनाते श्राए हैं, वह राम उनकी बात सुने-तो-सुने, हम कौन हैं कि उस पर कान भी जावें। हम एडीटर हैं, श्रीर खुद निर्वलों में हैं। पर जो हमें वेतन देता हैं, वह बलवान् हैं, श्रीर हम उसके विपन्न की बात तिनक-सी भी कोई नहीं सुन सकते।

#### राम-कथा

एक बार पड़ौंसी सब्जन के यहाँ से निमन्त्रण श्राया । दशहरा पास श्रा रहा है, दूर से एक विद्वान् परिडत पचारे हैं, रामायण की कथा होगी,—में कृपा कर कथा में सम्मिलित होकर उत्सव की शोभा बढ़ाऊँ।

उत्सव की तो शोधा मुक्त क्या वढ़ सकती है; लेकिन रामायण कोटि-कोटि भारतीयों को प्यारी है। में भी उस प्यार को चाहता हूं। मेंने रामायण नहीं पढ़ी है, श्रंग्रेज़ी पढ़ी है, पर मुक्ते इस श्रंप्रेज़ी की जगह रामायण न पढ़ने पर गर्व नहीं है। कई मौकों पर जब सहलों नर-नारियों के समुदाय को राम-सीता के स्तुति-गान पर गढ़गढ़ हो जाते देखा है, तब में उन सब लोगों को 'मूइ-नित' कह कर टाल गई। सका हूँ। में बरवस टनसे प्रभावित हो जाता हूँ राम के प्रति श्रोर सीता के प्रति मेरे नन में श्रदा उठती है। में श्रंग्रेज़ी पढ़ा हूँ श्रोर हो सकता है कि बुद्धिमान के लिए श्रद्धा की श्रपेत्ता तर्क श्रिष्क बुद्धि-संगत हो; पर मेरी श्रद्धा मुक्ते बुरी नहीं लगती। यह श्रद्धा श्रिष्ठ श्रनायासभाव से मेरी तर्क-बुद्धि को लाँव जाती है। नहीं मान्ँगा कि में बुद्धिवादी नहीं हैं, पर, सच कहूँ तो, श्रद्धा में मुक्ते श्रपनी बुद्धि की विफलता नहीं मालूम होती, कुछ सफलता ही मालूम होती है।

रामायण मेंने पड़ी नहीं है, फिर भी में प्रकृत भाव से उन कोटि-कोटि भारतीयों के समकत्त वन जाना चाहता हूँ जो राम में परमाहना देखते हैं श्रीर राम-नाम के स्मरण से जिनको चित्त-शुद्धि प्राप्त होती है।

भारत दीन है, वह परतन्त्र है। पश्चिम यह रहा है श्रौर भारत मूहता में पड़ा है। विज्ञान श्राविष्कार कर रहा है, भारत धर्म पर नाथा टेके वहीं क्षेंच रहा है। धर्म भारत का नशा है, वह क्लैंच्य है, वह बुद्धिहीनता है। भारत ऐसे ही तो परतन्त्र बना। पश्चिम ने उस पर श्रुता स्थापित की श्रौर भारत पद-दिलत बना हुशा श्रव भी श्रपने धर्म के गीत गाता श्रौर श्रतीत के सपने लेता है। उसे शक्ति चाहिए, शक्ति। उसे चमता चाहिए, बुद्धि चाहिए, विज्ञान चाहिए। उसे धर्म से छुट्टी चाहिए। यह धर्म ही तो उसका रोग है। जिसने उसे निष्प्राण बना डाला है।

ऐसा कहा जाता है। ठीक ही कहा जाता होगा। कहने वाले वाग्मी विद्वान् हैं, वे विलच्या हैं, वे ग़लत क्यों कहेंगे ? वे अध्ययन तुलनात्मक करते हैं। वे पचहीन बात करते हैं। उन्होंने हिन्दुस्तान देखा है धौर विलायतें भी देखी हैं। उनकी बात क्यों पुख़ता नहीं होगी ? यह किस की स्पर्दा है कि कहे वह बात ग़लत भी हो सकेगी। बात उनकी है, तब क्यों ठीक ही नहीं होगी ?

लेकिन में जानता नहीं। पदकर भी दुः श्रिष्ठिक नहीं जाना हूँ। तभी तो जन-सामान्य से मैं प्रभावित होता हूँ। सचमुच प्रभावित होता हूँ। उस प्रभाव से इनकार कैसा ? कोटि-कोटि प्रामीणों के प्राणाम्य उन सीता, राम, लक्मण को तर्क से छिन्न-भिन्न करके श्रपने से दूर मुक्त नहीं किया जाता। मैं तो स्वयं उनके उस उत्साह में भाग लेने लगता हूँ। सुके यह सब पसन्द भी श्राता है।

तर्कवादी के सम्मुख में श्रपनी इस भावना को लेकर नहीं पड़ सकता। मैं जानता हूँ, वह श्रतवर्य है। तर्क के सामने वह चुन हो रहेगी श्रोर में निरुत्तर दीख्ँना। में तर्कवादी से यही निवेदन कर सक्ँगा कि वह मुक्ते चम्य स्वीकार करें श्रीर हुक्ते हजाज़त दें कि में पड़ोसी मित्र की रामायण की कथा में चला जा सक्ँ।

में कथा में गया। पंडित जी बहुत ग्रच्छी कथा वाँचते थे। सुन्दर

राम-कथा २७

गाते थे श्रोर तुलसीदास जी की रामायण टन्हें क्चटस्थ थी। वह गोर-वर्ण सुडौल श्राकृति के पुरुप थे। क्चट सुरीला था। सुख श्रात्म-विरदास में प्रसन्त। श्मश्त्र-हीन चेहरे पर इन्छ स्निग्ध श्राभा थी। श्रत्यन्त श्रतुकृत भाव-भंगिमा के साथ वे कथा वाचिते थे।

सुन्दरता सय जगह काम श्राने वाली चीज़ है। तपस्वी सुन्दर क्यों न हो ? पंडित श्रपने को सुन्दर क्यों न रखे ? कुछ धौर गुए पीछे भी दीखें, सुन्दरता तो सामने से ही दीखती है! टससे काम श्रासान होता है। सुन्दरता गुर्फ है। चाहो तो वह श्रायुध भी है। मुक्त को ऐसा मालूम हुश्रा कि पंडित जी इस तस्व के तस्वज्ञ भी हैं। वे श्रज्ञान में नहीं हैं कि वे सुन्दर हैं श्रोर वे श्रपने को सुयत्नपूर्वक वेसा रखते भी हैं। उन्हें श्रभी युवा ही कहिए, योवन की दीप्ति उनके श्रास-पास है।

शताधिक नर-नारी वहाँ उपस्थित हैं छौर पंडित जी का गला स्वच्छ है। श्रय मेरे साथ एक त्रुटि है कि श्री रामचन्द्र की महिमा मुक्ते इस प्रकार के श्रायोजन की सहायता पाकर कुछ विशेष उन्नत हो गई हुई नहीं जान पड़तो है। में श्रुपने श्रीर राम के वांच में माध्यम श्रपनी थद्धा का ही पाकेँ, यह सुक्ते रुचिकर होता है। जय मध्य में कोई व्या-ख्या श्रयवा ब्याख्याचा उपस्थित हो, तद मेरी श्रद्धा सेरे ही भीतर सिमिट रहती है श्रीर वहाँ श्रालोचना जागती है। यह मेरे स्वभाव की प्रकृति मुक्ते बहुत खलती हैं। श्रालोचना मनुष्य पर क्यों द्वाये ? श्राली-चना सदा यन्ध्या है, वह उपलव्धि में याथा है; पर, सीच तिया करना हुँ कि एक बात है—स्यक्ति को विवेक तो चाहिए ही । विवेक में प्रस्थी-कृति श्रनिवार्य है। श्रस्वीकृति की शक्तिन हो तो जीवन स्यारह जाय,---निरशक्त गीले मोम की भाँति कुछ श्राकार धारल करने के लिए यस वह निरा परापेची ही न हो जाय। पर जीवन को तो कहीं हीर की भाँति दर भी होना पढ़ता है और वहीं वायु की भाँति धदकारासारी यनना पड़ता है। इसलिए, मैं किंचित् प्रालीवना की क्यंबिन् प्रवने साथ चलने भी देता हैं।

पंडित जी ने गले में कुछ मालाएँ स्वीकार कीं फिर कुछ पूजन आदि किया, मंगलाचरण किया, श्रीर रामचन्द्र के जीवन के इतिवृत्त का संचिप्त यखान श्रारम्भ किया। यताया कि श्रमुक तिथि, श्रमुक घड़ी, श्रमुक लग्न में श्रपने पिता राजा दशरथ के श्रयोध्या के महलों में माता महारानी कौशल्या की कुच्चि से भगवान् ने श्रयतार धारण किया। इससे श्रागे वह कुछ श्रीर कह रहे थे, तभी मेरा ध्यान श्रन्यत्र चला गया।

मनुष्य भी विचित्र प्राणी है। वह क्या विचित्र है!—श्रसल में जो उसके भीतर छोटा-सा मन दबककर वैठा छुश्रा है, सारी विचित्रता तो उस मन की है! वह मन न देश की वाधा मानता है, न काल की। इस घड़ी यहाँ बैठे हो, तो यह मन उड़कर कहाँ पहुँच गया है, ठिकाना नहीं। दस वरस, बीस बरस, पचास, सो, लाख, करोड़ बरस पहले कहीं मन चला गया है, या वह मन लाखों वरस श्रागे पहुँच गया है,—छुछ भी हिसाब नेहीं। यह सारा सफर वह मन छन में कर लेता है। इसी मन के बूते पर ही तो किव लोग कह देते हैं कि व्यक्ति श्रसीम है। साढ़े तीन हाथ का मानव-व्यक्ति श्रसीम भला क्या? इस श्रनन्त योजनों के विस्तार वाले विश्व में वह नन्हीं वूँद-सा भी तो नहीं है! पर उस नन्हीं वूँद के भीतर नन्हीं से भी जो कुछ नन्हीं चीज़ है, वहीं कम्बख़्त तो समीपता में वधकर पल-भर के लिए भी चैन से बैठती नहीं।

श्रीर न उस मन के लिए देश की वाधा है। यहाँ धरती पर रक्खी कुर्सी पर वैठे हो, पर मन श्रासमान में उड़ रहा है। श्रासमान क्यों, वह सूरज में चला गया है। सूरज को पार कर वह जाने फिर कहाँ-कहाँ भागा फिर रहा है! उस पर रोक-थाम ही नहीं चलती। मन तो मन है, उसके लिए क्य यह नियम वन सका है कि वह किसी पिरडत की सुस्वर-कराठ-लहरी में गाई जाती हुई राम-क्या में से उठकर श्रीर कहीं न जा सकेगा। सो मेरा सन श्रीर ही तमारो की श्रीर चला गया।

कुछ रोज पहले की वात है। सप्ताह-भर हुआ होगा। उपर वादल हो रहे थे। वर्षा होने वाली थी। मौसम धनुकृत था। उस समय वह कमरा मुक्ते अच्छा नहीं मालूम हुआ जहाँ उपर साँवला आसमान तो है नहीं, कोरी छत है। और जहाँ चारों दिशाएँ भी खुली नहीं हैं, वस चारों और से पक्की दीवारें घिरी हैं। सो मैं कमरे में से निकलकर वाहर आया। वाहर आकर देखता हूँ कि हरीश और विमला में कुछ चर्चा छिड़ी है। वह किसी तन्व पर टलमते हैं और मैरे वाहर आने का उन्हें पता नहीं लगा है।

हरीश ने कहा-में वड़ा हूँ। मैने ज्यादा श्राम लाये।

विमला वड़ी न हो; पर लड़की है। उसने ज़ोर से कहा—मेंने खाये!

हरीश—मैंने पाँच खाये।

विमला—मैंने पाँच खाये।

हरीश—मेंने दस खाये।

विमला—मॅने दस खाये।

हरीश-मेरी यात तू क्यों कहती है ?- मैंने बीस खाये।

विमला-मेंने चीस खाये!

हरीश—त् मूठ बोलती है।—मेंने चालीस खाये—मेंने पचास खाये।

विमला को सहसा याद श्राया कि एक बड़ी चीज़ होती है जिसका नाम है, 'सौ'। उसने कहा—मेंने सौ खाये।

हरीश—सौ ! मेंने पचास सौ हज़ार खाये।

विमला ने बड़े गर्व से कहा-मैंने सब्रह खाये !

हरीश ने वाली यजाकर कहा-श्रीहो जी, सबह ज्यादा होवे ही नहीं!

तय विमला ने तरलीनता के साथ दोनों हाथ फैलाइर कहा-मैंने इत्ते खाये। हरीश एकदम खड़ा हो गया। पंजों के वल तनकर और अपनी दोनों वाहें खूत्र फैलाकर उसने कहा—मैंने इस्ते सन्न-के-सन खाये।

विमला ने हरीश को देखकर कहा---नहीं खाये।

हरीश योला-मेंने खाये। सव के सब, बादल-जित्ते मेंने श्राम खाये।

विमला-नहीं खाये।

हरीश-मैंन,-मैंने, मैंने रामनी-नित्ते खाये।

यह कहते-कहते उसका फेंफड़ा भर गया, मानो श्रव इससे श्रधिक पूर्णता कहीं श्रीर नहीं है। मानो कि वस, श्रव श्रागे किसी के लिए भी गति नहीं है।

विसला ने हरीश के इस निश्विन्त गर्व को देखा। उनकी तमाम गिनती नहाँ पहुँच कर शान्त हो जाती है,—तमाम कल्पना, लमाम शक्ति नहाँ पहुँच कर समाप्त श्रीर सम्पूर्ण हो जाती है, वह हैं रामजी! पर यह रामजी क्या हैं?

विमला ने कहा-सेंने दो राम जी-नित्ते खाये ।

इस पर तिनक गम्भीर सहज भाव से हरीश ने कहा—रामजी दो होते ही नहीं विमला !

विमला श्राप्रही बन कर बोली-होते हैं।

उस समय गुरुता के साथ हरीश ने कहा-विमला, रामजी दो नहीं होते।

सुनकर विमला चुप हो गई। उस समय उसे यह मालूम नहीं हो रहा था कि वह हारी है; न हरीश को श्रपने जीतने का मान था, मानो हार-जीत दोनों रामजी में श्राकर श्रपना द्वित्व खो वैठे हैं। मानो जीत भी वहाँ वही है जो हार है।

में यह सब देख रहा था। मेंने देखा कि रामजी तक श्राकर वे दोनों परस्पर निस्तब्ध हो गए हैं। वे दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं पर ऐसे जैसे कि कहीं श्रम्यत्र पहुँचहर वे मिल गए हों श्रोर श्रापस की पृयकता उन्हें समक्त न था रही हो। मानो कि एक दूसरे को देखते रहने के श्रितिक श्रोर कुछ उनके शीच सम्भव ही न हो।

थोड़ी देर बाद हरीश ने कहा—श्रच्छा वताश्रो विमला, सेह कीन बरसाता है ?

विमला—वादल यरसाते हैं। हरीया—वादल नहीं यरसाते हैं। विमला—तो कौन वरसाठा है ? हरीश ने वताया—राम जी दरसाते हैं।

उस समय मुक्त रका नहीं गया और चलता हुआ में पास पहुँच गया, कहा—कोई भी मेह नहीं बरसाता ली! इतनी देर से बादल भर रहे हैं। बताओ, कहीं मेह बरस भी रहा है? ( और मेंने विमला को गोदी में उठा लिया) और क्यों जी हरीश बाद, तुम्हारा रामजी मेह जल्दी क्यों नहीं बरसाता है, क्या बैठा सोच रहा है?

हरीश लजा गया घौर विमला भी लजा गई।

पंडित जी की कथा खुनकर मुक्ते वह बालकों वाला राम जी बाद थ्या गया। पंडितजी वाले रामचन्द्रजी, जो बाक्रायदा दशस्य के एव हैं थ्यार जो निश्चित घड़ी में जनम लेते हैं, क्या बही हैं जो बालकों का मेह बस्साते हैं? दशस्य के एक रामचन्द्र जी तो पंडित जी की पंडिताई के मालूम हुए। बादलों के कपर, श्रासमान के भी कपर, सभी कुछ के कपर, फिर भी सब कहीं जो एक श्रनिश्चित श्राकार-प्रकार के राम जी रहा करते हैं, मेह तो वह बरसाते हैं। वह राम जी पंडिताई के नहीं, वह तो बालकों के बालकपन के ही दीखते हैं। में सोचने लगा कि पंडित का पाण्डित्य क्या सचमुच बच्चे के बचपन से गम्भीर सत्य नहीं हैं? बालक का रास जो, जिसका उसे छुछ भी ठीक श्रता-पता नहीं है, दन राजा रामचन्द्र से, जिनका रत्ती-रत्ती ब्योरा पंडितजी को मालूम है, क्या कभी जीत सकेगा? क्या बालक बालक श्रोर पंडित महान् नहीं हैं ? लेकिन वहाँ बैठे-बैठे मुक्ते प्रतीत हुआ कि दशरथ के पुत्र वाले रामचन्द्र में, जो कि पंडित की व्याख्याओं में प्रत्यच्तः अधिकाधिक ठोस होते जा रहे हैं, मेरे मन को उतनी प्रीति नहीं प्राप्त होती है जितनी बचों के 'रामजी' में। बच्चों का राम जी कुछ हो, मुक्ते प्यारा तो मालूम होता है।

तभी पंडित जी की श्रोर मेरी निगाह गई। उन्होंने मुख पर हाथ फेरा, केशों को तनिक सँवारा, शिखा ठीक की, किंचित स्मित से मुस्कराये श्रोर श्रत्यन्त सुरीली वाणी में तनिक श्रतिरिक्त मिठास के साथ ताज-जय के श्रनुसार रामायण की चौपाई गा उठे।

उनके निर्दोष गायन श्रीर पांडित्यपूर्ण वक्तृत्व से प्रभावित हो में सोचने लगा कि क्या सचमुच इस समय पंडित जी के निकट अपना वाणी-विलास, अपना वाक्-कौशल, अपनी ही सत्ता दशरथ-पुत्र की सत्ता से अधिक प्रमुख श्रीर अधिक प्रलोभनीय नहीं है ? मुक्त को ऐसा लगा कि पुण्यश्लोक रामचन्द्र को तो में मानूँ या न मानूँ; पर उनकी कथा को लेकर इन पंडित जी के मुँह से अविराम निकलती हुई सुललित वाग्धारा को तो मुक्ते प्रामाण्य मानना ही होगा, — कुछ ऐसा जादू पंडित-जी में था। मुक्ते प्रतीत हुआ कि राम-कथा साधन है, साध्य तो रामकथा का सुमिष्ट वाचन है। राम तो राम थे; वह कभी रहे होंगे; पर आज तो देखो, यह पंडित जी उस कथा का कैसा सुन्दर पारायण करते हैं! कहो, पंडित जी श्लाधनीय नहीं हैं?

मुक्त को वे बच्चे याद हो आये जो राम जी की याद में जैसे सुध-बुध बिसार बैठे थे। उन के लिए राम जी चाहे कितना ही फ्ररूप-अव्यक्त हो, पर वह था। उस नाम पर वे उत्साहित हो सकते थे, या चुप हो सकते थे। था तो वह बालकों का बचपन हो, पर फिर भी वह बचपन उनका भाग था। 'राम'—यह मात्र शब्द उनके लिए न था, इससे कुछ बहुत अधिक था, बहुत अधिक था। पिरुडत जी के दशरथ-पुत्र रामचन्द्र भी क्या वैसे उनके निकट हैं ? मुक्ते जानना चाहिए कि वह रामचन्द्र श्रिषक स-इतिहास हैं, उनका नाम-धाम, पिता-माता, सगे-सम्बन्धी, तिथि-व्योरा, उनके बारे का सब-इन्न यह पंडित जी जानते हैं। वह रामचन्द्र जी श्रावरयक-रूप में श्रिषक प्रमाण्युक्त, शरीर-युक्त, तर्क-युक्त हैं। उनके सम्बन्ध में कम प्रश्न किये जा सकते हैं श्रीर लगभग सब प्रश्नों का उत्तर पंडित जी से पाया जा सकता है। लेकिन, क्या हसी कारण वह रामचन्द्र पंडित जी से दूर श्रीर श्रलग नहीं बन गये हें? रामचन्द्र दशस्य के पुत्र थे; पर पंडित जी श्रपने पिता के पुत्र हैं। हसिलए रामचन्द्र जी जो रहे हों रहें, पंडितजी तो पंडित ही रहेंगे। हों, राम-कथा करना उनका काम हो गया है, सो बड़े सुन्द्र ढंग से वे उस कथा को कहेंगे। वदुपरान्त, रामचन्द्र श्रलग वह श्रलग। उनका जीवन श्रपना जीवन है। वे जीवन का कोई भाग रामचन्द्र (के श्राद्रशं) के हाथ में क्यों हेंगे?

यह सोचते-सोचते मेंने देखा कि राम-कथा-स्नेह से भीगी पंडित जी की तक्लीन दृष्टि श्रसावधान श्रीर कर्म-कठोर पुरुप-वर्ग की श्रीर से हट कर, रह-रह कर, धर्म-प्राण, भक्ति-प्रवण श्रयलाश्रों की श्रीर श्रधिक श्राशा-भाव से वॅंघ जाती है!

मुक्ते मालूम हुथा, कि में पंडित जी के रामचन्द्र को छोड़कर यालकों के राम जी की घोर इस समय उठकर तिनक चला जाउँ तो यह मर्यादा पुरुपोत्तम रामचन्द्र का श्रपमान शायद न होगा।

में उठा इतने में पड़ोसी सज्जन तपक कर पास थाये, योते— वैटिए-वैटिए वानू जी।

मेंने कहा-में जाड़ेंगा जुरा-

सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा—जाड़ण्गा ? घाप ने यही हपा की। स्वीजिए, यह प्रसाद सो लेते जाह्ण ।

मैंने प्रसाद लिया थोर चला घाया।

### रासनाथ की वात

श्रभी उस रोज़ एक हितेंपी भाई ने कहा—'कम्युनिज़म के तुम ज्ञायल नहीं माल्म होते हो।' फिर दो-तीन किताबों के नाम सुकाले हुए पूज़ा—'ये कितावें पड़ी हैं?'

वे कितावें मेंने नहीं पड़ी थीं, शायद एकाध उनमें पड़ भी गई हो। कितावें वे मार्क्स की श्रोर लेनिन-स्टालिन की थीं। 'कैपिटल' मैंने नहीं पड़ा है, तो भी दिन हुए मार्क्स का लिखा इधर-उधर का काफी-कुछ मेंने पड़ा था। याद पड़ता है, स्टालिन की 'लेनिनिइम' किताय भी पड़ी थी। पढ़ते वक्त दिमाग़ पर ज़ोर पड़ा था। यानी रस श्रानुपात में कम मिला था। पर मेरी श्रवस्था तब वह थी जब कसरत खुद श्रपने लिए विय होती है। तब विद्या का में श्र्यी था। पर विद्या टिक़ती टतनी है, जितनी श्रपने में विद्या न रहकर जीवन में हल हो जाती है। श्रपना सब श्र्य ही कोई विद्या में रख बेंठे, तो ऐसे वह सहज निकम्मा बन सकता है। यानी जो तब पढ़ा था, कोशिय की थी कि मस्तक में रहे। इसी से है कि वह जल्दी-से-जल्दी सुविधा पाकर वहाँ से उतर गया है।

श्रवः मेंने हितेपो से कहा-'नहीं, नहीं पढ़ी।'

बोले—'पढ़ डालो ! ज़रूर पढ़ना चाहिए। तुम्हारी आन्ति दृर हो जायगी।' 'म्रान्ति ! क्या म्रान्ति ?'

'तुम कन्युनिइम के पत्त में नहीं हो न। इसमें भ्रान्ति ही तो हुई। पड़ोगे, तो जानोगे। श्रोर जानोगे, तो माने विना न रहोगे कि जगत् के लिए श्राशा उसी में है।'

में. चुपचाप रहा, उत्तर नहीं दिया। सोचा, जानना तो सही ही है श्रोर जाने यिना राय रखना या देना ज़रूर ग़लत है।

मित्र बोनते गए-'लोग इहते हें, वह दर्शन नकारवादी है। इससे उसकी नीति भी नकारात्मक है। घौर इस नीति में से निकली प्रवृत्ति ध्वंसात्मक होगी। यह श्रज्ञान है। श्रसल में कुछ श्रवेंज्ञानिक मायुक शब्दों ने हमें पकड़ रखा है। हिंसा शब्द से क्या हमें उरना होगा ? निर्माण के लिए ध्वंस ज़रूरी है। इहेगा नहीं, तो यनेगा किस श्राधार पर ? समाज का हमें क्या नया निर्माण नहीं करना है ? क्या हम कॉंंपेंगे यह देखकर कि मौजूदा एदा-गला समाज बस्त-ध्वस्त किया जा रहा है ? यह सच है कि छोटे दिल बाला कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। जिसको श्रपनी जान की या दूसरे की जान की फिक्र है, उससे फिर भविष्य का क्या भला होगा! इन होटी यावों पर क्या नुम चाहोने कि इम श्रदके रहें ? सौ-हज़ार-लाख श्रादमी, वे जो भावी को श्रपनी श्रासिक्यों में रोकना चाहते हैं, राह में गिरें श्रीर मरें, तो क्या इस पर ठिठकना होगा ? नुम गांधी को मानते हो, में भी मानता हूँ। वह महामाद्य था । जाने उसकी घाहिंसा क्या थी ? शायद वह हिन्दुस्तान की निहत्यी हालत में श्रपनाई गई एक नीति थी। पर गांबी श्रपना काम कर गया । छंबेज़ यहाँ से गए छौर वेजोट उसने मौत पाई । घर 🛌 वया सबसुब तुम चाहते हो कि हिंसा-श्रहिंसा के पचड़े में पड़कर हम रुक जायँ ? इम रुक सकते हैं, पर गति नहीं रुक सकती । विकास तो नियत है। विश्व का श्रीर वश नहीं। या तो वह विकास हमसे शीर हमारे द्वारा होगा, नहीं तो हमारे बावजृद होगा। यानी हम वाधा होंगे, तो हमको छुवलते हुए विश्व की गति को छाने यदे जाना होगा।

इससे कहता हूँ, रामनाथ, पढ़ो। किवावें मेरे एक मित्र के यहाँ हैं— उन्हें कह दूँगा।

मैं साभार सुनता रहा। लेकिन में दंग था। ज्ञान इतना है कि 🤸 पार नहीं। मेरे चालीस वर्ष निकल गए हैं। क्या उनमें उस श्रथाह की ऐक वूँद भी मैं श्रपने में रोक पाया हूँ ? जन्म पर-जन्म जेता जाऊँ, तो भी ज्ञान का पहाड़ क्या पढ़-पढ़कर सुकसे चुकेगा? फिर कौन वताए कि जन्म होते ही हैं। श्रीर नित नया ज्ञान श्रनगिन जिल्दों में वॅंधकर उस पड़ाड़ के ऊपर बराबर बैठता ही चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में श्रपने निपट श्रज्ञान को लेकर मुक्ते सचमुच क्या करना होगा, एकाएक सुम नहीं पाया। मालूम होगा है, ख्राँख मूँ दकर पढ़ते ही जाना होगा। ज्ञान ही तो दीप है। श्रीर राह श्रॅंधेरी है। दीप विना र्थें धियारी राह कैसे कटेगी ? श्रीर यह जो हितेषी मित्र हैं, कितायों के नाम यतलाने के साथ उन्हें पहुँचाने की तैयारी भी जतलाते हैं। तो क्या सब काम छोड़कर उन कितायों को ही पहले पढ़ने में नहीं लग जाना होगा ? कारण, साचरता श्रनिवार्य है। तब इस इज़्म को, जिस पर श्रचर समाप्त है, जानने से वचने का उपाय कैसे हो सकता है? यों तो सिर रेत में गाइकर कुछ काल जीने का भी एक वरीक़ा है, जो कतिपय जन्तु श्रपनाते हैं। लेकिन इनसान होकर वह तरीका श्रपने वस का कहाँ है। इस तरह बचाव का उपाय नहीं है। वह इज़्म छा रहा है। चीन गया ही श्रीर जाने किन-किन की श्रागे वारी है। सो ज़रूरी है, श्रपनी ख़ाविर श्रौर हाँ भविष्य की भी ख़ाविर, कि उसे जाना जाय। जानकर यह श्राप पर है कि वैरीकेड के श्राप इधर हों या उधर हों। यानी उस इज्म के प्रचारक हों, नहीं तो उसके शिकार हों। जल्दी-से-जल्दी श्रावश्यक ज्ञान पाकर श्रापको फैसला कर लेना है। काम में देरी खतरे की हो सकती है।

मेरे असमन्जस को मित्र सहानुभूति से देखते रहे। मानो जल्दी ही वे मुक्ते थपकी दे आएँगे, कहेंगे—'शायाश!' इससे मैंने धीमे से शुरू किया—'कितायें—'

सिहायता में लपककर वोले—'हाँ, कितायें लाह्त्रे री में न मिलें, तो मित्र के यहाँ मिल जायँगी, या में भिजवा दूँगा, या मेरे यहाँ कल श्रा ही न जाश्रो। पहले स्टालिन की 'लेनिनिज़्म' देख जाना। वह तो शायद मेरे पास भी होगी ''।' फिर उन्होंने श्रोर कुछ कहा, जो उनकी हितेंपिता श्रीर उद्यतता श्रीर ज्ञानार्णव-सन्दन्धी उत्तीर्णता प्रकट करता था। श्रन्त में मुक्ते राह के बीच छोड़ वे चले गए।

इस वात को तीन दिन हो गए हैं। मुक्ते माफी माँगनी चाहिए कि
मैं मित्र तक नहीं पहुँच सका हूँ घौर स्टालिन का 'लेनिनिज़न' मुक्त
तक नहीं श्रा सका है। प्रमाद ही कहिए, जो सब पापों का मूल है।

अपर में छुछ कह नहीं सकता। बात यह भी है कि परनी की तिवयत
ठीक नहीं रहती है। काम के लिए वे श्रकेली हें शौर खाने के लिए
हम सात प्राणी हैं। फिर काम यि प्रा है, तो दाम एकदम नदारह
है। उससे, माल्म होता है, काम की गाड़ी ही श्रद जाती है। काम,
यानी लेबर। दाम यानी कैंपिटल। कैंपिटल हूँ इस घर में में पित।
इससे 'लेबर' में हुई परनी। किन्तु में हूँ वेदाम। श्रवः परनी के लिए है
केवल छुद काम। कारण, लेबर शौर कैंपिटल की समस्या, जो वियव
को है शौर सस्य की समसी जाती है, उसको हल होना है बिराट वियव
में श्रयवा गृद तस्व में। इसलिए उसे छोटे-से श्रपने घर में शौर संचिस
श्रपने जीवन में हल करने में भला कैंसे लगा जा सकता है! श्रामृलपूल
कान्ति से शौर राज हथियाने से पहले कोई श्रादमी या घर श्रपने को

\*\*Tठीक करने में कैंसे भूल सकता है!

मित्र वाज़ार में मिले थे। वहाँ उनके शब्द जिस गहन प्रश्त घोर गुरु-कर्तव्य को सेरे समझ प्रत्यच कर गए थे, घर श्राते ही वह परोच्च हो रहा। मित्र ने मोटर में वेठे-थेठे सिगार के धुएँ के बीच से जो-जो कहा था, श्रत्यन्त सारमूत जान पड़ा था। बर श्राते ही परनी ने उसकी निस्तार तुच्छ्वता को इस जाँति सेरे श्रागे प्रत्यच कर पटझा कि च्या- भर तो, निरुत्तर, में ठिठक रहा श्रीर फिर च्रण-वाद लड़ने को उचत हो श्राया।

पत्नी ने पूछा—'दवा ले श्राए ?' 'दवा—'

इतना सुँह से निकाल श्रागे किसी श्रमोधता का उचारण किया चाहता था कि पत्नी ने कहा-'नहीं लाए, श्रॅ-श्र''?'

में हठात् गुस्से में हो श्राया, वोला—'तो मँगा क्यों न स्ती ?'

श्रवम्भे में वे मेरी श्रोर देखती रहीं। उस विस्मय के साव पर मेरा कोध श्रोर उफना, कहा—'हाँ, क्यों मँगा नहीं ली? में कुछ नहीं जानता—'

पत्नी इस पर क्या कहतीं। जो था, मैं जानता था। पत्नी उसी ।
निपट यथार्थ को मुसे क्या जतलातीं ? घर में न कोई श्रौर दवा जाने
वाला था, न लाने वाले पैसे थे। हक-यक मेरी तरफ टक याँध कर
देखती हुई उनकी श्राँखें जैसे श्रोर फेल श्राई। उस दृष्टि की विवशता को
देखकर मेरे श्रम्दर जाने क्या हुश्रा कि ऊपर से में फनफना श्राया।
वहक में जाने क्या-क्या न कह ढाला, वह यहाँ दोहराऊँ गा नहीं। श्रमकहनी सब कह गया श्रौर फिर धमक के साथ वहाँ से चलकर श्रपने
कमरे में श्राया श्रौर मोटी-सी किताव खींचकर पढ़ने वैठ गया।

एक शब्द है 'इस्केप'। में नहीं जानता, उसका ठीक-ठीक क्या मत-जब है। व्यक्तिगत समस्या को नेस्तनावृद्ध करके उसी के निर्वेयक्तिक रूप को में उस मोटी किताब की सहायता से अपने मन में उठाने लग ' गया। तरह-तरह के ज़ोरों से मेंने अनुभव कर लेना चाहा कि समस्या मेरी नहीं है, श्रेणी की है। वह श्रेणीगत विग्रह की है और मुफे ठकी हल नहीं करना है, श्रेणी-चेतना और श्रेणी-घृणा को चेताने में लग जाना है। मैंने उस रोज़ खाना नहीं खाया। ध्यान भी नहीं दिया कि खाना बना है कि नहीं। कमरे से उठकर जल्दी लाइबरी में था गया, जहाँ स्टालिन की 'लेनिनिज्म' जिल्द मिल गई और में उसमें हूव गया।

श्रव एक श्रोर शब्द है 'शिविकिया'। इसका भी ठीक-ठीक नतलय में नहीं जानता हूँ। घर ग्यारह चले से पहले नहीं पहुँचा श्रोर जाते ही विस्तर पर पड़ किताब पढ़ने में लग गया। उस चए मुक्ते यह प्रकट या कि विवाह-संस्था बुर्जु श्रा है, श्रयं-यन्व पर शाश्रित है, श्रोर मेम को एक के श्रयवा श्रयं के बन्धन से मुक्त करना होगा। बिस्तर पर पड़े-पड़े क्य नींद श्राई, कब सबेरा हुश्रा, कब पत्नी ठठीं, बुहारी-सकाई हुई श्रोर क्या-क्या कुछ हुश्रा, मुक्ते पता नहीं चजा पता तब चला जय सबेरे सिरहाने श्राकर कहा गया—'श्रजी ठठों, निशास्ता तैयार हो गया।'

में एकदम नहीं उठना चाहता था। दिन चढ़ श्राय, नारता सौ दफे तैयार हो जाय, तो इससे क्या? यानी तरकाल में किसी तरह नहीं उठ सका। लेकिन श्रौर उपाय भी क्या था? श्रालिर ले-देकर उटा, जो करना था, किया। श्रौर चाहता था ऋपटकर श्रपने पढ़ने के कमरे में जा पहुँचूँ कि सुना—'लो, श्राश्रो न, निशास्ता ठएडा हो रहा है।'

मटके से योला- 'क्या ?'

पत्नी ने कहा—'वच्चू, पटड़ा-चौकी ठाल दे न जुरा। भ्राभ्रो, यैठो।'

कुछ भी श्रोर न सुका। जाने क्या-क्या मनस्ये दिल के दिल में रह गए। मेरे सामने-सामने चौकी रखी गई, पटड़ा पड़ा श्रोर मुकसे सिवा इसके कुछ न करते यना कि जार्के श्रोर विदे पटड़े पर जाकर यिराज जार्के।

लीजिए, सथ-कुछ हो गया। मालूम होता था, वन विर प्राए हैं। ऐसी विजली कड़केगी कि जगत् एक बार प्रकाशित हो उठेगा। श्रीर किर ऐसी मूसलवार पड़ेगी कि सब प्रलय हो जायगा। पर वह सब-कुछ जैसे फूँक में उड़ गया। परनी ने मुस्डराकर पृद्धा—'कल प्या खाया?'

उत्तर में सेने अपने सामने का प्रसाद दिखाकर दुदा-'यह सव

कहाँ से किया ?'

योजी--'तुम फिक्र मत करो। पैसा श्राना होगा, तय श्रा जायगा। नाहक क्यों परेशान होते हो ?'

निशास्ता मेरे गले में घटकता मालूम हुग्रा। मानो घाँस् गीले धुएँ की प्रन्थि बनकर गले में कहीं उठते-उठते घटक गया हो। सुमसे . उत्तर नहीं बना। करुण भाव से कुछ मुस्करा ही सका होऊँगा।

कि पत्नी योजीं—'सोच-फिकर काहे की करते हो ? थोड़ी-बहुत मजूरी तो में कर सकती हूँ। भगवान ने चाहा, तो सब ठीक हो जायगा।'

मजूरी ! भगवान् !! ये शब्द गोली की तरह मेरे धन्दर घुसते चले गए। लांछना की तीखी लकीर कलेजे पर खिंच धाई धौर सुके याद आया : कम्युनितम।

पत्नी योलीं—'जो मन हो, किए जाछो। काम से सब ठीक हो जायगा। ग़रीबी में लाखों जो गुजर करते हैं। इस कोई बिरले हें ? तुम मन को ज्यादा त्रास क्यों देते हो ? इधर उधर की सोचने से क्या फ़ायदा है ? मुक्त पर भरोसा करो। हर हाल में तुम्हारी सेवा में हूँ। छौर इधर तुम अपने तन का ख्याल नहीं रखते हो, यह ठीक नहीं है। ऐसं कैसे चलेगा ? तुम मेरी और बच्चों की चिन्ता में क्यों युलते हो ? सब अपनी किस्मत लाते हैं। तुम खुश रहा करो, बस इतना चाहिए।'

मैंने श्रपने साथ ज़ोर-जब करके मुस्कराते हुए पूछा—'यह सब तुमने कैसे क्या किया १ पैसा तो घर में एक न था!'

वोर्ली—'किया इन्छ, तुम से मतलव—यह छोड़ो नहीं ? छाधा गिलास तो था, सब पी लाछो। नहीं, पीना पढ़ेगा।'

मैंने ज़ोर लगाकर कहा—'वस, श्रव पीवा नहीं जाता।' 'पीवा नहीं जाता ! ज़रा तो है—नहीं—तो फेंक दो।'

मैंने सब पी लिया और कृतज्ञता से इतना विभार हो आया कि वहाँ ठहर न सका। कमरे में आकर विना किताब खोले सामने सूनी दीवार में देखता हुन्ना में यहुत देर तक वेंठा रहा। वेंठा-वेंटा सोचता रहा। नहीं, सोचता नहीं रहा, वेंठा ही रहा। लेकिन मेंने पा लिया कि 'लेनिनिड़म' की किताय के लिए लाइबेरी में या मित्र के यहाँ जाना ध्रय उतना ज़रूरी नहीं रह गया है। इस काम के लिए ध्रव ध्रवकाश ध्रावश्यक नहीं है। जानना यहाँ क्या है ? करना जो इतना सामने पड़ा है। करने से धलग होकर जो जानना है, वह न भी जाना गया, तो क्या विशेष हानि होने वाली है ?

दीवार में देखते-देखते माल्म हुआ कि मुक्ते करना होगा। जो वनेगा, करूँ गा। प्रेम को सार्थक किए बिना दूसरा चारा नहीं है। '' लेकिन फिर मार्क्स और लेनिन और स्टालिन का क्या होगा? और उनकी किताबों का? और चीन पर विजयी यन कम्युनिइम का? और पृशिया और यूरोप में हा जाने वाले उस दर्शन और आन्दोलन का, जिनमें सत्य की घोपणा है और बज्र की टंकार? उन सबका क्या होगा? ''ओह, नेरी ओर से वे हैं, हों, रहें। पर प्रेम को सार्थक होना है। सब-इन्छ के द्वारा उसी को सार्थक होना है। मार्क्स-लेनिन-स्टालिन द्वारा, और उनके इड्म द्वारा, और मेरे-लुन्हारे द्वारा, — हर तरह भेम को सार्थक होना है। अरे, सब करना-धरना क्या इसी में समाया नहीं हैं?

सूनी दीवार में देख-देखकर जैसे में जानता चला गया कि प्रेम का इन्कार नहीं हो सकेगा। कितने ही हम कठें श्रोर गुस्सा करें श्रोर नफ़-रत करें। वह टिकने वाला नहीं है। कारण, वह प्रतिक्रिया है। सारे भभकने श्रोर धधकने के बाद उसे प्रेम के छींटे पाकर शान्त हो रहना है। श्रन्त में उसे पहचानना ही है कि सारा जानना श्रोर सारा करना प्रेम को देने श्रोर पाने के लिए है। उस इप्ट में सब समाया है। वहीं सार्थकता रहने वाली हैं, श्रेप निरर्थकता सिट जाने वाली हैं। श्रमेम धपने पर टिकने वाले को नहीं जिला सकेगा।

तीन-चार के वाद श्रव सात-श्राठ दिन हो गए हैं। में मित्र के यहीं नहीं गया हूँ श्रोर श्रव इन पंहितयों के साथ जनायाचना-पूर्वक दन्हें लिए दे रहा हूँ कि कम्युनिज़म को में नहीं जानता हूँ; पर जानने की स्पर्दा भी श्रव श्रपने पास नहीं रख सकता हूँ। श्राशा है कि वह श्रीर उसके नायक मान्सं, लेनिन श्रीर स्टालिन प्रेम की चाकरी में ही श्रपने को सफल करना चाहते थे श्रीर चाहते हैं। उस राह पर हैं, तो सच हैं। उस पर नहीं हैं, तो किर में उसे या उन्हें नहीं ही जान पाऊँ, तो उनकी श्रवज्ञा इसमें न मानिएगा।

## कहानी नहीं

श्रभी कहानी की बात न कीजिए। में श्राज ही बाहर से श्राया है श्रीर मेरा दिमाग़ जिस बात से भरा है वह कहानी नहीं है, इसलिए ख़शनुमा भी वह नहीं है। वह संबंदी सब्चाई है, साक है श्रीर बदनुम है। में उससे छुट्टी पाना चाहता हूँ। में दिनाग़ साक चाहता हूँ। देमत जब की कोई बात में कहा नहीं चाहता।

मुक्ते किसी यहस से क्या यहस है ? में आराम से रहना चाहरी हूँ। कमावा हूँ, खाता हूँ श्रीर चैन से रह सकता हूँ। मुक्ते किसी के के रोग-सोग से क्या काम है ? में बखेड़ा नहीं चाहता। जिन्द्रगी में श्रपनी है। मौज से बितार्जगा श्रीर कुछ श्राड़े नहीं श्राने टूँगा।

श्रपनी जिन्दगी श्रपने हाय है। बनाश्रो, चाहे बिगाड़ों। मैं ट बिगाड़ूँगा नहीं। मैं उसे बना-बनाकर ऐसा खूद बनाना चाहता हूँ कि सब डाह करें। देखा तो है जोगों को ! बहक में दिसवों बिगद गए है दिल देने में क्या लगता है ? दिल पर काबू पाना श्राना चाहिए।

यहाँ जो ये सतरें लिखता हूँ, इससे यह न समकता चाहिए ' दिल मेरा कमज़ोर है। यात श्रसल यह है कि जो वाह्य श्रमी देख श्रा रहा हूँ उसे कह डाल कर खत्म कर देना चाहता हूँ। उस पर प शान होना मुक्ते मन्जूर नहीं। जायदाद के किराए श्रीर येंक के सुद शामदनी खासी-चोखी है। सो क्यों न में चैन से दिन काहूँ? जि दिन हैं उतने दिन हैं। उन्हें रोकर वितायो तो, ऐश में गुजार दो तो। में रोने का कायल नहीं। प्रापनी तो ऐश से वीतेगी।

लेकिन, ये ऐसे-ऐसे वाक्षणात क्यों हो जाते हैं ? होते हैं तो हों, जेकिन हमारी प्राप्त के सामने क्यों प्राते हैं ? गोया वह हमें ढराना बाहते हैं। पर में ढरना नहीं चाहता।

जी हाँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ। मजहय की कितामें भी देखी हैं। वक्त गर मेरा दिल भी मुलायम होता है। श्राई डियल की वात नहीं जानता जो नहीं। साधू-सन्त, फ्रकीर-दरवेश, सवकी इवादत करता हूँ। क्या हीं करता ? क्या नहीं जानता ? नेकी का कायल हूँ। हक्र परस्त हूँ। क्रीक़त पाने की ख्वाहिश रखता हूँ। दान देता हूँ। सोसाइटी में श्राता-गता हूँ।

यह सब सही है। लेकिन, उस सनके बाद यह और भी सही है मेरी जिन्दगी मेरी है। किसी और को उसमें उलकाना गलती हैं। लाई करनी चाहिए, लेकिन खुड़ खटाई में न पड़ना चाहिए। जो अपने सस है वही अपना है। बाकी सब वेगाना है। जिसने यह पहचाना, इरहा। जो यह मूला, वह गया।

े लेकिन, सवाब यह उठता है कि वेहूदे वाक्रयात दुनिया में क्यों ते हैं ? उनके याद सवाल यह है कि खगर वे होते ही हैं, तो हम-जैसे ेशबढ़तों की खाँखों के सामने क्यों छाते हैं ?

मिसाल के लिए लीजिए कि दुनिया में गीदड़ होते हैं। इस दिल्ली काफी हैं, नई दिल्ली में और भी कसरत से हैं। रात में वे हो-हो-हो की आवाज़ में भूँ कते हैं। मैंने अपनी कोठी में इन्तजाम किया है एक आदमी यन्दूक लेकर रात-भर वैठा जागता रहे, हो-हो-हो की वाज आए और वन्दूक दाग दे। यह इन्तजाम पक्का है और मेरी ही भी ढंग की बनी है। वह गीदड़ों की आवाज़ तो होती ही होगी, हो है, लेकिन सुम से वह दूर रहती है। यानी मतलब यह, कि जाम को वीच में डालकर मैंने अपने को उससे दूर वना लिया है।

श्रव, जनाय, इसी नई दिली में बायसराय साहय भी रहते हैं। मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या यह झ्याम हिया ला महत्त है कि किसी भी हाकत में उनकी भींद्र इसम होने दी लाते होती? गीदह भूँकते हैं तो मुखें, लेकिन, क्या उनको पता भी लग महता ति कि गीदह भूँक रहे हैं?

यही उसुत है। यहुत से नालुश-गवार याजपात होते हैं। ये नहीं एक सकते तो न रहें। उन्हें होना ही है, तो हों। लेकिन, यह तो छाम लोगों का फर्ज़ है कि वे हम जास कोगों के मामने न जाने हिये जाये। श्रीर पहले तो उन बाह्यात का ही फर्ज़ है कि वे सगर स्वर्ध बद्यक्त सुरत नहीं यद्गत सकते तो एम-जैसे नेकमान सीर सुद्द्यक लोगों के नसीय से तो दरें, श्रीर हमारे सामने सुँह विकान की एंग न दरें।

पर ज़माना खराव है और किसी को धपने पहुँ या रामाल नहीं है। और तो और कैंच-नीच का भेद हो मिटा जाता है। खरेश पाला होने का दम भरता है और रात्वे धौर हिस्यत का लिटाइ नहीं रह गया है। खरे, वह छोटिए। दिन तुरे तो हैं हो। उनका विला पया है छोर यह छोटिए। दिन तुरे तो हैं हो। उनका विला पया है छ्योर यह प्रांत को ध्वानी प्रांत पाला पता ख़िला है। खेर थार उसे होना ही या तो मेरी थाँगों के धारो परों हुआ दर हुआ परों है और थार उसे होना ही या तो मेरी थाँगों के धारो परों हुआ दर हुआ पर है। खीं जोनते, यह सवाज किसना धहम है धौर मुक्ते दिनना तंग घर रहा है। खींखों की राह चीज़ दिल तक चली जाती है तो बरेशानी है। धांस में यही हो खीं, हुए होता रहे, दिल पाय पाहिए। परिनो दे धारमें में यही हो खूँच है। धौंतें देखनी हैं, पर जो देखनी है कर वर्ग भी धारमर नहीं पहुँचता,—पाहर ही धारा रहणा है, य दिसमा हो हरवा है। हो हाँ, ने दिल पर धमर बरना है। में दहना है कि हमें गोण नेरत हैं। जो हाँ, नेरत हैं, उनकी धाँन हुई न हुई पराणों है।

में दब कोगों में नहीं हूं। कॉम स्पता है और उनरे बंधे किये

दिमान रखता हूँ। जो देखता हूँ सो सममता हूँ श्रीर उसकी तह में जाता हूँ। जी हाँ, तभी तो में इस कदर परेशान दीखता हूँ।

श्रीर श्राप कहते हैं — कहानी कहानी। में वाज़ श्राया श्रापकी कहानी से। कहानी न हो गई यला हो गई। कहानी खेल नहीं है। यूँ कहानी खेल से भी वदतर है। दिलयस्तगी की कहानी चाहिए तो हटिए, मुभे न सताहए।

किसी ने श्रापको गलत खयर दी कि वह चीज़ मुक्ते मयस्सर है। दिल यहाँ यूँ ही वेकस है। मसले-पर-मसले दरपेश हैं श्रोर दिल उलमन में रहता है। एक पेंच खुलता है नहीं कि दूसरा पेंच श्रा लड़ता है। दिमाग वाले की कैंकियत यस कुछ न पूछिए।—वह है कि पल-भर चेंन नहीं। कुछ-न-कुछ उकदा खुलने के लिए सिर पर श्रड़ा खड़ा है। यही है कि किस्मत ने ज़रा दौलत वफ़्शी है तो दिल-वहाब का कुछ सामान भी हो जाता है श्रोर तिवयत ज्यूँ-त्यूँ हलकी कर लिया करता हूँ। नहीं तो दिमाग पर वह जिम्मेदारियों के बोक्त हैं कि क्या श्रफलातून सँभालता होगा!

में क्या-क्या जिक्क करूँ ? एक यात तो है नहीं । दिसयों यातें हैं । श्रीर वह ऐसी एक-में-एक उलकी हैं कि एक को छेड़ा नहीं कि सय उघड़ पड़ती हैं । तय सम्भालिए,—िकसे सम्भालिएगा ? लीजिए, हिमाग में वह जूँ ऐं-सी रॅग-रॅगकर फिर रही हैं । श्रीर श्रापने किसी को पकड़ने की कोशिश की नहीं कि वह पन्जे गाड़ सिमिटकर वहीं विषक रहती है । श्रय किए जाइए कोशिश ।—वह वहाँ से उखड़ती ही नहीं । खैरियत यही है कि श्राप सकृत से वैठे रहें श्रीर दिमाग के साथ छेड़-छाड़ न करें । वह दिमाग भी क्या श्रजय चीज़ है ! एक यार छेड़ा कि भन्ना कर ही दम लेता है, फिर उसे चुप करना मुश्किल है ।

सुद्दा यह है,—यानी, सवाल यह है, यानी—जी, में क्या कह रहा था ? हीं यानी—

तो ठहरिये। श्रसली बात याद कर लूँ। - जाने क्या कहना शुरू

किया था ? यताहुए साह्य-

जी हाँ, टीक टीक ! श्रय याद श्राया। स्वास यह है कि.—र्रा हाँ, यहाँ है कि—श्रजीनर का स्टेशन था। में मैक्टिर प्रसान में था। एक साहब श्रीर थे। वह श्रववार में महब थे।—श्रीर टीक बनी चीड़ थी, यानी श्रववार, जिससे में ज्या हुआ था। प्लेटकामें पर यहार थी। मेल-ट्रेन से जाने बाले दोस्तों को होइने के लिए दोस्त लोग भाष्ट्र थे। कुछ दोस्त श्रपने दोस्तों के हस्तक्रवाल के लिए श्राने मेंने। ये ही दोस्त, दो यहाँ चार वहाँ मिल योल रहे थे। सब श्रपना-प्रयाग श्रीर सभी श्रपने चीर में सुतमधन थे। प्लेटकामें जीवा-शायका मेरगात या श्रीर श्रपनी बहार पर था। खोमचे वालों की पन रही थी की गर्म श्राया

लेकिन, जिस्मत की मार देखिए कि में छपनी मोट पर छाउर रेड की दूसरी तरफ़ भी निगाह डाखवा हैं। बोलिए, इसकी पया हरासा थी ? खाली वैठे मुक्ते यह क्या सुक्त है यह देस घट्मप्रका धाहि नहीं ? क्या खुशनुमा था जो प्केटफार्स पर न या ? इधर निगार पार है की प्राप्तिर प्रस्रत प्या थी ? पर गलती की, तो उसका गर्वापा भी सामने श्राया । देखता क्या हूँ कि घार हैं। उटाईगीर से लड़ी शीधे खड़े गिड़-विटाकर पैसा माँग रहे हैं फीर गुजाएँ है रहे हैं। हो-एन उनमें लढ़कियाँ भी थीं। जाने वे कहाँ की पैदादार थे! काँगों, वाग, गार. मुँह तो इन्सान-जैसे उनके थे, पर क्या वे इन्यान के बर्ध थे ? तीयह ! तीयह ! हुलिए की कुछ न पृष्टिए । एक एवं के पास उर्थ पर नुमायशी ये कि पया यात ! प्रस्यत तो यह शुरूते गुरूतन्यर वे ति 🗕 इसमें राक है कि ये भी कि नहीं। किर नष्ट महारो है। सुवर्धार उनसे धवा रोक्ष्में की जान-निक्रत थी। सरीके दनसे पार्थ अपन्य सें लेर काफी कुसादा थे। इपदे ये बिका रंगरेस की महत्र के सिका के। लरकी वक पाँच बरम की होती। सम्बी की चौर दीए से दर्श हर्श हाय ही हो डैंगनियों हो हैं हन्से पार्थ-पा रे रह गई गें री शहर

जड़का उसका हाथ पकड़कर श्रागे खींच रहा था। जाने इन जड़कों की दुशाएँ देना कौन सिखाता है। ऐसी दुशाएँ दे रहे थे कि वेतरतीय, वेसलीके।

एक-एक डिट्ये पर ठहरते और एक साँस में वहाँ अपनी सम दुआओं का खज़ाना उद्देल देते। फिर पैसे माँगते,—इन्सानी फ़ितरत पर उनका भरोसा अब भी कायम था। ताञ्ज्य है, क्यों कायम था, क्यों उठ नहीं चुका था! वह चिना पैसा पाये आसानी से डिट्या न छोड़ते थे। इस डिट्ये से वह डिट्या और फिर अगला डिट्या और फिर अगला और—

श्रजव हैरानी तो यह है कि मैं उन्हें देखकर किर मी देखता ही रह गया। क्यों नहीं उधर की खिड़की चढ़ाकर में श्रपना श्रंग्रेजी जासूसी नाविल पढ़ने लगा? सचमुच ख्याल श्राता है कि हतनी ज़रा-सी समम मुमे उस वक्त क्यों न हुई। नाविल मज़ेदार था श्रीर हिज़ लार्डिशप के करल का मेद कुछ इस तरीके से खुलता जाता या कि हर-लेडीशिप परेशान थी श्रीर श्रालव था कि करल में मुद्दे यानी हर-लेडीशिप की शरकत ही न साबित हो जाय। नाविल के उस संगीन मामले को छोड़कर इधर इन वाहियात मिखमंगे लड़के-लड़कियों की चदनसीबी देखने में लग जाना सरासर हिमाक्रत थी, लेकिन किर भी में उस तरफ क्यों देखता रह गया, यह ताज्जुब है!

ग्राखिर वे मेरे ढिट्ये के नीचे ही श्राखड़े हुए। मैंने सिड्ककर कहा—'हटो हटो।'

—वावृ, तुम्हारे लड़के-चच्चे नियें ! वावृ तुम्हें राज-पाट मिले ! यावृ, तुम्हारी नौकरी यहे ! वावृ, एक पैसा ।

मेंने कहा-यह सैकेंड क्लास है ! हटो ! हटो !

—वावू, तुम्हारे श्रीलाद-पुत्तर जियें। वावू, तुम्हें वन मिले। तुम्हें राज्य मिले। नौकरी वहे! वावू एक पैसा!

मैंने सिद्क कर कहा-क्या है ? भीख माँगते तुम्हें शर्म नहीं

घावी है ? घागे बदो, घागे बदो !

इस सुवह में पीछे की तरफ एक लड़की गड़ी थी। इस धाम की उसकी उन्न होगी। यह सबसे उरवीक थी, शमींली थी छीर पिछे पीछे रहती थी। वह सबसे दुवली थी छीर शाँलें उमकी महते पड़ी थीं। वह सुब से कुछ भी नहीं कहती थी; दम शाँलों में देगार रह जाती थी। ऐसा मालूम होता था कि एक विवये के सामने गड़े होंका वह किसी एक शाइमी पर शाँलें गड़ा लेकी थी। जय सुवड़ गड़ता थी। मैंने देखा, उसकी शाँलें मुक्त पर एक-टक गड़ गई हैं। इतने में गणहें, शायद तीसरे दर्जे के, दिव्ये से किसी ने उसी लड़की को मुगालिय करके एक पैसा पीछे की तरफ फेंडा। पैसा मिरा, वई पख्ये मपटे। लड़की नज़दीक थी शीर पैसा मट सपटकर उसने उस किया। इतने में देखता क्या हैं कि एक लड़का उस पर सपट पड़ा है भीर उसने गत यना कर पैसा उसके छीन किया है। याज उसके भीर ही गुम-सुम सुनी शाँखों से मेरे दिव्ये में सुक्त देखती हुई पड़ी रुदी ही जाती है।

इतने में रेज धल दी। पहले तो लढ़की खड़ी ही रही, फिर दौड़कर मेरे डिट्वे के पास ह्या गई छीर साथ-साथ भागने लगी।

#### --यावृजी एक पैसा !

वह साथ-साथ भागती रही। प्लेटफार्म का करोष-प्ररीद किनास ही ह्या गया था कि मैंने पैसा निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया— जी हाँ, यह वेवकृषी भी की !

वह तो, सेर, हुआ, लेकिन सवाल यह है कि मेरो परेनाली का सबब बबा है ? यह सही है कि भिरामी नहीं होने पाहिएँ। के किए, यह सही बबी है कि खगर भिरामी हैं तो सुभ परेनात होना धारित ? — मेरा क्या जिस्सा है ? में तो भिरामीय नहीं हूँ। मेरे पाय को फैक है खीर में तो खैन से रह सकता हूँ। फिर रहें भिरासी को है। मेरे

उनसे क्या सरोकार है ? क्या वास्ता है ?

े लेकिन सवाल तो श्रसल यही है कि मैं जानता हूँ, ताहम में परे-शान हूँ। श्राखिर किस वजह से परेशान हूँ? सवव क्या? श्रलीगढ़ स्टेशन श्रव कोसों दूर गया। मैं नई दिल्ली की कोठी में हूँ। यहाँ वीवी है, वच्चे हैं, लाइबरी है, दोस्त-श्रहवाब हैं, सिनेमा-तमाशे हैं। तब फिर मेरा दिल श्राराम क्यों नहीं पा रहा है?

क्या में सममता हूँ कि मेरा एक पैसा हाजात में हुन्न भी फर्क डालेगा ? पैसा न देता तो क्या कोई ख़ास ख़राबी हो जाती ? ताहम एक पैसा मैंने निकाल फेंका, श्राख़िर क्यों ?

सवाल यही है कि क्यों में पैसा दे छूटा? भिलमंगा सेरा कौन था? कौन है ? किस इंख्तियार से, किस हक से, वह मेरे दिल के सकृत में दंखलन्दाज होता है ?

क्योंकर उसे जुरख़त है ? क्यों वह मेरे दिसाग़ का पीछा करता है ? किसने उसे यह इज़ाज़त दी ? क्यों उन्हें कोई जेलखाने में वन्द नहीं कर देता कि मेरी खाँखों से दूर रहें। "लेकिन, क्या जेलखाने में होकर सुक्ससे दूर वह हो जाएँगे ? हड़ीकतन, हो जाएँगे ?

जी हाँ, — सवाल यह है। यह सवाल वड़ा है और सुक्ते परेशान कर रहा है। यही सुक्त में भरा है और इस वक्त में आपकी कहानी-वहानी कुछ नहीं जानता।

#### सवाल न जवाव

श्रकारण, श्रचानक, दो सवाल मानो सामना दस्ते हुए मेरे पाने श्रा सदे हो गए हैं। वे हैं:—

१-- प्रकल यहां कि भैंप ?

२-- साहित्य प्रधान कि राजनीति ?

पहला सवाल एक मञ्जन प्रतिथि ने ट्यिंग्य दर दिया है। यर प्रयमे को प्रवलमन्द्र मानते हैं घीर प्रयमे पर्यो को ( प्रवयम नहीं, प्रेम में ) मेंस करते हैं। यह प्रदेशत प्रकार पर्यो के महमने पर्ये प्रश्न फेंक कर प्रवृते हैं। यह प्रदेशत प्रजा पर्यो कि मेंद ?' उनके ध्राव की ध्यनि में ही मानों उत्तर प्रा जाता है कि भेंच देणके में मूँ मानों यही हो, पर शक्क को मुक्त में है। इचिलिए प्रयक्षी रहण्यन भी मुक्त में है, ममर्मी ?

इन्हीं श्रतिथि करणन ने श्रपनी न्त्रों की माहित्यक बातकीत में इसक देते हुए देख प्राप्क उन की स्पत्य बना कर मेरे सामने भी सवाल उपस्थित कर दिया है। पूछ रहे हैं—बनाइए माहब, शहर बड़ी कि भैंस ?

यत तो पहला सवाल । बूसरा सवाल हमी दाए से फार हर पण ने डठाया है—साहित्य प्रधान कि राजनीति १ सवाल टटा कर जस उसे टमार दिया हो दुतना ही नहीं, उसदी एउट्स वीवर कीर हल कर डालने का जतन भी किया मालूम होता है। शब्द पर शब्द, कालम पर कालम, १९०८ पर १९०८। इतना तर्क है कि मोलों राह ढक जाय। यह मैं नहीं कह सकता कि उस में क्या कहा गया है, क्यों कि कहा तो यहुत ही कुछ गया है, पर वह क्या है सो जानने के लिए योग्यतर योग्यता की श्रावश्यकता है। ऊँची कुर्सी साहित्य को दी है या राज-नीति को दी है यह मेरी योग्यता को उचित रीति से पता नहीं चल पाया। जान पड़ता है कि ऊँची कुर्सी को लिखने वाले ने श्रपने नीचे से नहीं छोड़ा है। साहित्य से हो श्रथवा राजनीति से हो, वह कुर्सी श्रगर ऊँची है तो उन्हें श्रपने नीचे के लिए चाहिए। साहित्य इस काम में सहायक होता है तो साहित्य ठीक, नहीं तो राजनीति है ही।

श्रय पत्र भी तरह-तरह के होते हैं, कुछ विचार-पत्र होते हैं। जपर का पत्र श्रपनी स्रत विचारों, यानी विचारकों, यानी स्खे फलों, जैसी रखता है। हराव नहीं, भराव नहीं। न लहर, न मौज। सदा एक जैंसा पका रूप। सुखीं का नाम वहाँ श्राप को न मिलेगा। टाइप छोटा, खूबी श्रतीन्द्रिय। दूसरे पत्र जिन्हें समाचार-पत्र कहते हैं नई-नई चिणकताश्रों से भरे रहते हैं। सुखीं की वहाँ भरमार पाइयेगा। वे हरकत देते हैं श्रीर खुद भी थिरकते हैं।

खेर, यह यात दूसरी है। जपर विचार-पत्र का जिक्र श्राया। लेकिन एक समाचार-पत्र में भी सवाल उठाया गया था कि राजनीति प्रधान हैं कि साहित्य? वहाँ यह तय पाया था कि देश को श्राजादी मिलनी चाहिए। श्रीर सब यात फिज्ल; इन्कलाब ही एक चीज सच्ची है। इसिलए जिससे इन्कलाब हो वह चाहिए। याकी रिऐक्शन है। वह इन्कलाब कैसे होगा; कैसा होगा? क्या बुलबुल के नगमों से श्रीर प्रियतम की प्रतीचा में वह इन्कलाब हो जायगा? इसिलए, ऐ समसदारो, प्रधान क्या गोण क्या, एक ही धुन जरूरी है। वह धुन है राजनीति।

विचार-पत्र ने तो यात स्पष्ट नहीं कही। कुछ इधर की भो कही

श्रीर कुछ टघर की भी कही। लेकिन यात होती है दो हुई। यात समा-वार-पत्र की है कि जरा भी हुतकों नहीं। वयों न हो। वह देएना संयको एक श्रींत से हैं। यह यात ऐसी माफ कहेगा जैसी चीएँट हुँड, जहाँ देंदा दो वैठ गई। श्रीर ऐसी कसकर बैटनी है कि बाह क्या यात! क्या हेर-फेर श्रीर ग्रुमाव-फिराव! श्रीर कैसा किम का जाग-लगाव! यात वह है जो देंके की चोट पड़े। श्रीर समाचार-पत्र हाटी की घीट कहता है कि देश श्राज्ञाद होगा श्रीर साहित्य नहीं चाहिए।

सुना है, विचार-पत्र भी ऐसे हो चले हैं जो चोट का जवाद कम चोट से नहीं देंगे। जी हाँ, विचार सुकायम ही होने के किए नहीं हैं। विचार सेर के लिए सवा सेर भी हो सकता है। नुम कहते हो राजनीति, तो हम कहते हैं साहित्य। यहम करना चाटते हो, तो चाचो पर को यहस । नुम जोर से घोलते हो, नो हमारा गला भी देंटा नहीं है। गुम यहुत हो, तो हम एक-एक ही सही। नुम्हारी पंच में जीत है, तो हमारी एकाकीयन की ही साधना है। राजनीति—हीं:। यस माहित्य है जो उद्धार करेगा।

सुना है कि विचार समाचार की मुटा करके श्वने दो मण वाने को उद्यत हो गया है। सुना पर्यों, ऐसा कुछ देगा भी है। विचार-पद्य हैं जो द्यने के नाम उभरते हैं। हम जाति के पद्य भी देगने में चाए हैं जो यदायदी में पीछे नहीं रह सकते। जो भर रहेंगे तो चागे। यह दें हैं अखादे में कि कोई श्राण धीर दो-दो हाथ कर देगें। हारने को ऐसी-नैसी। कोई है जिन को ये न हरा हैं?

लेकिन छोटुँ माँमट। घाएँ मूल नस्य पर। प्रदन है हि-

१—श्रकत यही कि भैंग ?

२—साहित्य यहा कि राजनीति ?

सवाल दो हैं। लेकिन दोनों का निष्टारा घमर प्राधीर द्राप्त हो सके लो बया दानि दें ? ह्वलिंगू दन दोनों समाली पो प्राधीर हो गुटी लेके हैं। दाध-सपाई वा पर न गोलिंगू। धमण से पोलों हैं ना प्राध श्रव चितिए। प्रश्न है कि श्रकत वड़ी कि भेंस ? लेकिन इस प्रश्न में भी प्रश्न होता है कि क्या भेंस में श्रकत नहीं होती ? या श्रकत होकर भी कोई भेंस बने तो इसमें क्या याचा है ?

पर सुनिए, यह फूड वात है कि मेरे सिवाय किसी में सावित ध्रकल हो सकती है। वह अकल ही क्या जो दूसरे को वेश्रकल न सममे ? श्रकल है छल ढेढ़। साबित एक सुम में है, श्रावी में वाक़ी दुनिया है। श्रकल का यही लच्च है। वह जिस में होती है वस-खतम होती है। वाकी सब में तो सिर्फ टूट-फूट चूरा-चारा ही होता है। हरेक के लिए श्रपनी-श्रपनी श्रकल ही सब-छल है। दूसरे की श्रकल हर श्रकल वाले के लिए, बिन खटके श्रीर विन श्रपनाद, वेश्रकली श्रीर वद-श्रकली होती है। इतीलिए पागल को हक है कि वह श्रपने सिवाय सब दुनिया को पागल समसे।

श्रक्त का जय यह श्रहवाल है तो 'श्रक्त यड़ी कि भैंस ?' इस श्रम का वैज्ञानिक श्रमल स्वरूप यह हो जाता है कि 'मैं बड़ा कि तुम ?' जरूरी तौर पर 'मेंस' के माने हैं 'तुम' श्रीर श्रमल-वान् से श्राशय है 'मैं'। सब पूछो तो सच्चा सवाल यही है। उसी सब सवाल का एक वना हुआ ( मूठा ) चेहरा है यह सवाल कि 'साहित्य वड़ा कि राजनीति ?' पर हम हैं कि सच्चाई के खादिम हैं श्रीर मूठ से हमें सरोकार नहीं।

प्रश्न प्रक्रल ग्रीर सेंस को अथवा साहित्य ग्रीर राजनीति को श्रामनेसामने विठा कर फिर उनके छुट-वड़पन को नापने से सम्बन्ध नहीं
रखता। प्रश्न मूलतः इस श्रकाट्य सच्चाई से सम्बन्ध रखता है कि में
में हूँ, इसिलए तुम कोई चीज नहीं हो। तुम दो छोटे, सुसे कहो वड़ा। कोई वहस नहीं कि मैं खुद में क्या हूँ। जो भी हूँ, वही होकर में तुम से
वड़ा हूँ। में साहित्यक हूँ, तुम राजनीतिक हो! तो साफ-साफ में तुम से
वड़ा हो गया, क्योंकि साहित्य राजनीति से चड़ा होता है। श्रीर शागर
तुम कहो कि तुम साहित्यक हो श्रीर में राजनीतिक हूँ, तब तो तुम्हें स्वयं

लिक्कित होना चाहिए, क्योंकि तुम माहित्य केमी क्यांता के घरकर में पढ़े हो, जब कि देशोदार का इतना काम मामने पता है। मुनो, में राजनीतिक हैं, इसलिए मेरी बाद तुम को ज़ुननी होगी। कीर मानी होगी। राजनीतिक महान् होता है।

पर होड़िए सगड़ा ! राजनीति कीर माहित्य, इन में दूध हिली में से नहीं निकलेगा। काइये, कपनो भेंद की बात कीतिए ! हातत हुटिय कि भेंस क्षकत नहीं देती जो कि कोई किसी से लेना प्रमन्य नहीं प्रस्ता, लेकिन दूध देती है जो सब को सब दिन चाहिए।

मावा मी को कहा जाता है। कीर इदि के हुटाबिते में दुटिए नक्ष को रूपक देने के लिए हम लोग भेंस का नाम लेके हैं। किए भी भेंस है कि खुपचाप अपना द्ध हमें दे देगी। हमारे अपनात के उत्तर में भी से भी गाड़ा दूध वह हमें देगी। इसलिए राजनीति होती, माहिष होड़ो, भेंस की इतक्ता को यम याद रक लो।

लेकिन कहा जायगा कि साहब, भैंस के उपरागें दो दौर माना है ? पर चाप प्रयंका चनर्षन की निष्। सूत विद्यासा पर्हे कि प्रकृत बड़ी कि भैंस ?

बेशक मूल जिल्लास से में तुर तह गया। यमा करो मही। चंद सुनो, जिल्लास के लिए यह को फीता, हम में बर्ध्य के कार्य के बाकायदा निशान लगे हैं। हाथ चैपन ो पार्सी स्वाहिनो, होती हो नाप तो बालो। हाथ के हाथ पता घलता है कि बदल में चीद के से क्या समता है और कीन बहुनों है।

मीलिक विद्यासु कोले कि कार को महाद दर्भ है। भेल की क्षकल कर्मी कुत्र बनद नद सदर्भ हैं।

भीने कहा कि समार पूरा समार गरी गय समार्थी और भाई, प्रशानी, कैसे काम बसेगा ? फीसला हरेसा है हो गायरा की प्रीमा की है

दन्दोंने किर कहा हि चाद में रोगे हाने हैं।

भैने बहा हि समार थे दोनों कायन में सब गई. सदली के गुरू से

यह मानने को किस श्राधार पर कहते हो कि मैंस से श्रकत यही होती है। मेरी श्रक्त में तो श्रपनी श्रक्त का कोई बहुप्पन जम कर नहीं देता। तथ यताश्रो, ख्वाह-म-खाह मैंस को में छोटी कैसे कह हूँ? कितना डील, कितना डील; ऐसा काला रंग कि श्रंधेरे में भी चमके; हतने घन-फोट की ठोस मांसल सत्तात्मक सत्ता; ऐसे पैने सींग कि क्या छदि पैनी होगी। इस सब को मुक्त से छोटा कहने को कहते हो? तथ फिर इस बहुप्पन के फीते से दोनों का नाप नापकर श्रपना जाँच-फल मुक्ते यताने से सकुचाते क्यों हो? में तो तुम जानो विज्ञानवादी हूँ। श्रीर तुम्हारी सकुचाहट का श्रसली भेद भी में जानता हूँ। वह यह कि तुम खुद जानते हो कि श्रक्तल तो जब कोई चीज़ ही नहीं है (धोलो भला, वह कहीं भी, कैसी भी, कुछ भी है?) तब भैंस हेटी-से-हेटी कई मन पक्की तोल लो। श्रक्तल होने से बच्चा भी इनकार कर सकता है। पर कोई है जो भेंस को इनकार करे शिकर देखे तो—

उन्होंने कहा कि श्रजी, टेढ़ी बात छोड़िए। सच कहिए कि क्या श्राप भेंस को श्रक्रल से बड़ी कह सकते हैं ?

मैंने कहा कि सच-सच सुनना चाहते हैं, तो सुनिए। अपनी अकल से तो मरते दम तक भैंस क्या हाथी को श्रौर किसी को भी वड़ा नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कि वह श्रक्तल है, यिल्क इसलिए कि वह मेरी है। श्रौर मेरी छोड़ श्राप की श्रक्तल की बात कीलिए, तो उससे तो चींटी भी बड़ी है, साहब, चींटी। उस की साफ वजह यह है कि वह श्राप की है।

मौलिक जिज्ञासु ने कहा कि ठट्टे की यात नहीं है। एकदम तस्व की यात है।

मेंने कहा कि ठट्टे की यात किल्कुल नहीं है। कतम्रन तत्त्व की यात में कह रहा था।

बोले कि-श्रच्छी यात है, भैंस को छोड़िए। श्रय यह बताइए कि

श्राज के दिन साहित्य प्रधान होना चाहिए कि राजनीति ?

मैंने कहा कि एक बात में जानदा हूँ। यह यह कि मेरे विवास प्रधान कोई दूसरा न होना चाहिए। कुतों में मेरा कुतां प्रधान, नीतियों में मेरी नीति प्रधान, दुनिया में मेरा नाम प्रधान। मेरी दुद्धि सुके वहीं कहती है। इस टक्तर में क्या कोई टक्तर दाको रह गया?

"जी नहीं", उन्होंने कहा— "आज के दिन जद कि लीवन जिल्ल है, भारत में स्वराज्य नहीं है, समस्याओं पर समस्याएँ हैं, भूगे भूग श्रीर विलासी ऐस में शिक्षण रहे हैं, तथ—"

"जी हाँ तद-प्रधान में-"

"त्राप की वात नहीं-"

"श्रोड, मेरी पात नहीं! उस हालत में मेरा उम पात से पाता है साहित्य यहा उहरे कि राजनीति, हम को तो हम ही राहता है। दिसी को गिरा कर कोई उस की छाती पर घड़ जाय, तो मेरा उम में क्या श्राता-जाता है ? मरने पाला न माहित्य है, न राजनीति। जो हतेगा वह क्यायामपूर्वक काफी मजबूत श्रपने की पना कर प्रतिपर्ध को फिर खुनीती दे सकेगा। ताड़ाई होगी तो एक को मजबूत हैं। एक को रमज्ज़िर होना ही पहेगा। मसल है—एक जंगल में दो होर महीं रह साले। सो यहाँ यह पात है कि जंगल एक है और होर दोनों है। डोको को श्रमरता का शाप भी है। तय यही होनहार है कि या गो पटका-पटकी होती रहे, नहीं तो दोनों सिलवर में दें, मिलवर—"

जिल्लासु योले कि सेज की मात कैसे हो भवती है। प्या प्रोती में विरोध नहीं है ? साहित्य नम्रता की यात कहता है, राजनीति द्यंगदन चाहती है। साहित्य कहता है कि ध्यपने को धल मानी, नाजनीति प्रती है कि सर्वज्ञ की भौति स्यवहार करो। राजनीति करती है कि वर्म के घमासान में धुन कर हुद-द्रद सपट को। मातित्य समाता है कि प्रशन्त में ध्यपने को हुँदो। यह विरोध क्या कार्यत नहीं है।

मैंते कहा कि प्रकृत शास्त्र है । इसलिए गुप सरला पारिए ।

वह रोर क्या जो एक जंगल में दो रह जायें ? ऐसी तो भेढ़ें होती हैं। इसलिए खम टोक-कर डोई दो लड़ें, इसी में उनके छुट-बड़पन का फैसला होगा।

ऐसे इधर-उधर की वातचीत करके सूल जिज्ञासा के विषय में घौर भी सप्रश्न होकर वह मोलिक जिज्ञासु मेरे घट (घर) में से चले गए। मेंने सोचा कि राजनीति घौर साहित्य तो गहन विषय हैं, लेकिन भेंस—

पर तिनक सोच में दिन-धोले विना बुद्ध की वह भैस वहस वन श्राई। श्रोर तब वह बहस के इतने किनारे श्रा उतरी कि सुके मालूम हुशा कि यहस श्रोर भेंस से मोलिक श्रन्तर नहीं है। दोनों सगी-सहेली हैं। बहस करना ही भैंस होना है। जैसे एकाएक ही ज्ञानोद्योत हो गया। श्रांखें ऐसी खुलीं कि वाह! मानो भैंस शब्द की सूलात्मा हो सेरे हाथ श्रा गई हो। भैंस का बीज है वहस। ज़ब्स यही उसकी ब्युत्पित्त है। भापाशास्त्र श्रोर शब्द-विज्ञान की दृष्टि से इसमें किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं हो सकता। जब तक में यहस नहीं करता में भैंस भी नहीं हो सकता। भैंस नहीं हूँ, इसी के श्रश्रे हैं कि में शक्त चमन हूँ। बहस कर पड़ता हूँ तो स्पष्ट है कि भैंस की भाँति सेरी श्रक्त चरने चली गई है।

इसिलए साहित्य वहा कि राजनीति, इसका जवाय देने के लिए धगर यहस में पहना पहता है तो इस से वह हर शख़्स यचेगा जो भैंस कहलाना नहीं चाहता। श्रीर मेरी बात तो श्राप जानते ही हैं। मैं ठेठ यह व्यक्ति हूं जिसके याँ टे छुल डेढ़ शक्ल में से लाबित एक श्रक्ल श्राई है श्रीर रोध खंडित श्राधी में वाकी सब दुनिया को चुका दिया गया है। इसिलए में श्राप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ श्रीर सूर्ख के श्रस्त्र मौन की भिषा चाहता हूँ। न सबाल लेता हूँ, न जवाय देता हूँ।

# दही और समाज

गिमें के दिनों में दूध खच्छा नहीं लगता है, दही परदा लगता है। साथ ही खाना खच्छा नहीं लगता, पीना करदा लगता है। इससे सबेरे-शाम जो दूध खाता है तो जमा दिया जाता है। फिर उस जमें पदार्थ को पीने लायक बनाने के जिए उसमें कितना ही पानी दालना जरूरी है।

एक रोज श्रीमती ने दूध-वाले को ऐसा सुवाया कि क्या पृत्ये ! कहा कि दूध लाते हो या तमाशा करते हो ? दूध में उंगलो डालकर, फर्श पर बूँद टपकाकर दिखाया कि यह तुब है, या पानी है ?

दूध वाले ने नम्नता से कहा कि घाना दूथ तो साजिस गाय का है। श्रीमती ने सूचना दे दी कि घीर दी-चार रोज देखते हैं। दूव गृंगा ही भ्राया तो तुसरे से लेना सुद्ध कर देंगे।

मैंने भी देखा कि दूध एकदम तरल है। यहाओं तो यह जायगा। छलकाओं तो छलक जायगा। पर साम के इसी दूव को देखा तो सबेरे चकत्ता जमा हुआ है। हैंडिया को दिलाते हैं, पुलाते हैं, पर उम परधर से जमें दही में केंप-कपी भी नहीं होती।

श्रव लोग हैं जो कहते हैं कि श्रको शहेले महा द्या किया जा सकता है। चना श्रकेला भाद का नवा क्यादिगा ? एक के बदलने ने नवा होता है। बदलनी तो हुनिया है। समाव नहीं बदले, और परिस्थति नहीं बदली, श्रौर मृल्य नहीं बदले तो किसी एक श्रकेले के वदलने की कोशिश करने से क्या होना जाना है। श्रजी साहय, समाज-च्यवस्थाका ढाँचा ही यद्त्तना होगा। व्यक्ति जो श्रपने को यदलता श्रीर इसलिए श्रपने यदले जाने में जो सन्तोप मानता है, अम में है। यह तो कृप-मंद्कता है। श्रापने खद्द पहन लिया, चरखा चला लिया, श्रीर समक्त वैठे कि शोपण श्रापने दूर कर दिया। बस प्रॅंजीवादी जीवन-नीति का यही ढकोसता छौर यही छल तो है। धर्म कर लिया श्रीर मन को वहला लिया। लेकिन साहव, व्यक्ति इस तरह श्रपने को वदलता श्रीर चैन मानता है तो इससे यही यहा नुकसान होता है कि उस व्यक्ति में जो सामाजिक श्रसन्तोप होना चाहिए वह नहीं रहता। प्रगति की सम्भावना उसमें से नष्ट हो जाती है । वह गऊ-भगत वन जाता है। प्रजीवादी विधान को श्रनजाने वह मजवृत करता है। यह जो श्रापकी श्रपरिग्रह श्रीर श्रहिंसा है न, इसमें यही खतरा है। श्रादमी श्रवने सुधार के चक्कर में वड़ जाता है श्रीर समाज को श्रनसुधरा रहने देता है। धर्म की व्यर्थता यही तो है। वताइये भला कि व्यक्ति की भी कोई सत्ता है। ज्यक्ति परिस्थितियों की उपज है। स्राप स्थिति बाहर निकल ही नहीं सकते । धर्म की बात श्रीर शास्म-सुधार की बात तो वचाव जैसी है। सामने कर्तव्य की चुनौती है श्रीर श्राप धर्म में मुँद गाइते हैं। चाहिए तो यह कि क्रान्ति की तैयारी करें, श्रीर श्राप भलाई सिखाने की सीख देते हैं। बुरे विधान के नीचे भला होना सम्भव ही नहीं है। भले यनने की कोशिश पहले ही से वेकार है। वह यालक के धँगूठा चूसने जैसी है। श्रवने खँगूठे में रस जेते रहिए श्रीर वाहरी जगत् के जिए मृढ यने रहिए। जी नहीं, व्यक्ति नहीं बदल सकता। समाज यद्वे तभी व्यक्ति के यद्वने की सम्भावना है। 🧳

पूँजीवादी समाज-व्यवस्था से वेहद कुद एक साथी मिले। साथी थे, इधर ग्राठ-एक यरस से साथ छूट गया था। क्रान्ति की लगन उनमें पहले से कम नहीं पाई। पूँजीवादी विधान के प्रति क्रोध छुछ ग्रधिक श्री उक्तद्व दीखा। पहले गाँव-गाँव डोलक्र किसानों का कान करते थे। लेकिन शायद उन्होंने पा लिया कि ऐसे टुद्द म होगा। असल चोज प्रजीवाद है। उस प्रजीवाद से खुद उसके श्रखों से ही लड़ा जा सकता है। पूँजीवाद की जगह समाजवाद चाहिए। समाजवाद के प्रचार के बिए पूँजी चाहिए। इसलिए समाजवादियों को पहले पूँजी यनानी होगी, तभी पूँजी श्रौर पूँजीवादियों को चुनौती दी जा सकेगी। साधी सममदार थे, श्रीर सममकर उन्होंने यह सत्य पाया शीर गाँउ पाँध की । श्रव देख रहा हूँ कि एक इंश्योरेन्स कम्पनी के प्रधान धाँगंनाइडर हैं। मोटर उनके पास है, दूसरे दर्ज़े में सफर करते हैं। उनसे सुक्त मालूम हुआ कि क्रान्ति होगी, श्रीर जल्दी होगी । गांघीजी का चर्जा उसे नहीं रोक सकेगा उन्हीं से यह मालूम हुआ कि समाज बदले तभी च्यक्ति यद् सकेगा, श्रीर कि उन दिनों गाँव-गाँव भटककर उन्होंने 'श्रपनी जिन्ह्गी यरयाद की यी । श्रय देखिये कि कोई चार दर्जन अरने कार्य-कर्ताश्रों को मैंने काम से लगा दिया है। नाम कम्पनी का, काम समाजवाद का। साथी श्रय खुद किसी लायक श्रपने को पारहे हैं। पहले क्या था ? पूँजीपतिर्यों के हाथ की कठपुतली ही हम थे। अद पूँजीपितयों के घर में दाखिल होकर श्रन्दर से संध लगा सकते हैं। पाँच सौ माहवार मिलते हैं, मोटर मकान का भत्ता घलग । श्रव पूँर्जा-पित नहीं कह सकता कि हम कुछ नहीं है।

योले, श्राप कहेंगे कि में समाजवादी नहीं हूँ। तो में कहुँगा कि श्राप समाजवाद जानते ही नहीं। माई, दुनिया श्रादर्श नहीं है। घलना चलने के डंग से होता है। समाजवाद में खूदी है वो यही कि वह ज्यावहारिक श्रादर्श है। पहले भी तो में ही था। गांधी के नाम पर नंगे पाँव गाँव-गाँव डोलता फिरता था। पर उससे क्या हुआ ? मेंने प्या पाया ? दुनिया ने क्या पाया ? श्रव देनिए कि में कुद हूँ, सीर दो चार का भला कर सकता हूँ। समाजवाद यही कहता है कि निर्दा श्रादर्श के फेर में न पदो। तुम श्रास्तिर क्या कर लोगे ? रेट हैं, टार

है, तार है, पैसा है। इन सबके अपर सरकार है, तब-तक और भी सब-इन्छ उसके मुताबिक है। काम असल है उसको बदलना। उसके लिए फिर ताकत चाहिए। इसलिए हमारा प्रोग्राम पहला हो सकता है Capture of power। फिर जो काम बरसों में न हो, बह च्यों में हो जायगा।

सेरे साथी-मित्र वह गये हैं। भगवान उनका भला करे। लेकिन शाम का पानी-सा दूध यह जो सबेरे श्रवक पत्थर-सा हो गया है, सो कैसे ?

पर श्रादमी की बात के बीच ये दूध-दही प्रचित विषय है। श्राये हुध, छुपा होगी, श्रोर पी लिया जायगा। गर्मी के दिन हैं तो दही सब कर लस्ती ले श्राई जाय। तब उसके साथ न्याय किया जायगा। पर चर्चा वास्तिवक यह है कि श्रादमी श्रकेला क्या कर लेगा ? हरिश्चन्द्र ने सत्यवादी होकर क्या कर लिया ? श्रुधिष्ठिर धर्मराज होकर हिन्दुस्तान को कोंन तार गये ? श्रोर हिमालय की कन्द्राश्रों में जो श्र्षि महात्मा सुने जाते हैं उन्होंने हमारा कौन दुख हर लिया है ? वाँस श्रपनी जगह लम्बे-से-लम्बा हो जाय, तो क्या इसी कारण उसके श्रागे सिर सुकाएँ, श्रोर ध्रपनी दुद्धि को गवाँ दें ?

वात पक्की है। समुद्र में वूँद क्या यनाए ? शर्वत की वूँद ढालिए, समुद्र क्या मीठा हो जायगा ? वह वूँद सोचा करे कि मेरी मिठास समुद्र को मीठा कर रही है। पर वह विचारी नहीं जानती कि समुद्र के खारेपन के बीच उसकी मिठास निरी ब्यंग है। वह अपने को मोठी जानती है तो अपने को नहीं जानती।

वात कुछ ऐसे फौजादी तर्क की है कि जवाब नहीं बन सकता। इसिजिए छगली शाम जब दृध श्राया घीर गर्म करने के बाद जमाया जाने लगा तो मैंने श्रीमतीजी को पकड़कर कहा,—'सुनो जी, बताथ्रो, तुम किस जादू से पानी-दूब को चकत्ता दही कर देती हो।'

श्रीमती ने कहा सजाक का वन्त तो देखा करो। छोड़ो, मुक्ते काम

करने दो।

जमा लेने दो।'

Emplois Him. Africa.

मैंने स्त्री की सित पर चाड़ा कि साया ठोक लूँ। यहाँ गर्दन जिल्लामा के छौर यह ठठोली समस्तिती हैं। उन्हें क्य पता चलेगा कि उनसे बाहर भी कुछ दिलाचस्ची के लिए हो सकता है। वेशक किन्हीं (दिशेप कर हमारी) श्रीमती का माहास्म्य कम नहीं है। उनके कारए में पित श्रीराहर पिता यनने के श्रनन्तर निक्रमा तक यना हूँ। लेकिन हैंर, उत्तर में

मेंने कहा, 'ठठोली न जानो, सब बतान्नो कि तुम यह करती क्या हो रिक्रिंग के हस बार उन्होंने हैंसकर कहा—'श्रव्हा, श्रव्हा, यस सुके यह दशी

मुक्ते टनके हँसने पर चड़ा गुस्सा धाया। क्या में कोरा पति ही हूँ, तास्विक विलक्षल नहीं हूँ? मैंने कहा—'सुनो जी, तुम्हारी नहीं, दही की बात है। वह कैसे जमता है?'

बोली-"देख लो, जमा तो रही हैं।"

मेंने देखा। देखा कि वह घन्द्रर से विषिया में रखा जानन कार्ट्। जामन यानी दही की छुटक। दूध या ढाई सेर। दही की माहा इतनी कि एक फूँक मारो वो इजरत हवा में हवा हो रहें!

श्रीमती जी उस दही को उँगलियों पर लेना ही चाहती थीं कि मैंने मापटकर उस चिपिया को छीन लिया। कहा—'ठहरो जी, ग़ज़द किये डाल रही हो!'

श्रीनती जी ने प्रसन्तता दायकर कहा-'यह नुम्हें कभी पया हो जाता है!'

मेंने मन में कहा कि हाय, दहीं से या दुनिया की किसी चीत में कोई श्रीमती श्रपने को यहकर मानना क्या कभी नहीं दुनेंद सहेंगी ? सचसुच, क्या कभी भी नहीं ?

योला—'देखो, श्राज एक पुराने साथी निते थे। समाजवाद हा तुसने नाम सुना होगा! पर तुमने क्या सुना होगा, वह गहरी वीट है। उन मित्र ने उसकी याह ली है। वही श्राज मिले। एसी से सी कह रहा हूँ कि तुम थाज दही नहीं जमाने पाथोगी। पहले मुक्ते तुम श्रपनाजाद समकाश्रो । अरे नहीं, श्रांख का जाद तो में जानता हूँ। नहीं-नहीं, वह जादू श्रांख में जेके मुक्ते न देखो, दुहाई तुम्हारी। श्राज तुम दही न जमाश्रो। मुक्ते बताथो—में जमाऊँगा।

यहाँ जरूरी है कि श्रीमती की कथा को वाद दें। वह घर की निजी वात है। परिणाम-भर कह दें। सो यह कि श्रीमती का श्रमाव पाकर चिपिया में चैठे उस नन्हें-से दही से मैंने सीधी यात-चीत शुरू की। कहा—'हजरत, सच कहिए कि वह आप हैं, जो इतने दूध को कुछ घंटे में दही कर देते हैं? यूँ तो श्राप पर मुक्ते तरस श्राता है। क्या तो जनाव की हैसियत! क्या हील-होता! वहलाह! लेकिन श्रीमती कहती हैं कि यह उनकी सिफत नहीं, श्रापका तुफ़ैल है। यकीन तो में क्या कर सकता हूँ। तो भी मौका है कि श्राप श्रपनी कैंफियत दें।'

दही साहय कुछ नहीं योले। ऐसा मालूम हुआ कि शस्य के मारे वह कुछ श्रीर सफेद पड़ गए हैं।

मैंने कहा—'घयराइये नहीं। श्रीमती जी के श्रतावा में श्रीर किसी से वेजा सल्क नहीं करता। कुछ गुन हो श्राप में तो वैसा कहिए। श्रीर जो नाहक गुनहगार श्रापको माना जाता हो तो वह साफ कह दीजिए। तब श्रापको दूध के श्रन्दर नहीं डाला जायगा, विक श्राराम के साथ पानी में तैरा दिया जायगा।

दही महाशय इस पर भी गुम रहे तो मुक्ते तैश श्राया। मैंने कहा कि 'देखिए जनाय! श्रापकी नन्हीं-सी जान है, इसिखए इस बार श्रापकी गुस्ताली माफ करता हूँ। श्राप तो हो सकते हैं नाचीज़, लेकिन मेरे सामने गहरा सवाल है। इसिखए में श्रापसे सच्ची केंक्रियत चाहता हूँ। ययान कीजिए कि किस तरह इतने दूध को श्राप दही की शक्ज देने के इरादे रखते हैं।'

भ्राखिर मेरी धमिक्यों से इज़रत को चेत हुआ। पर वह कुछ बोल नहीं सके। उद्यहच पानी मर लाए।

मैंने कहा—'ए भाई, यों पानी क्यों होते हो ? घटराछो सत । वैकसूर हो तो एकदम कह दो। सुक्ते तुम्हें दूध में फेंकने की ज़िद् नहीं है। तुम्हारे कहने की देर है कि तुम परी हो। तय श्रीमदी को कहेंगा, इस विचारे दही पर श्रपनी यला क्यों टालती हो। जादू नुम में है शीर ख़ता इस विचारे दहीं की बताती हो। बात यह है भाई, कि बिन्दरी समाज को हमें ठोस शक्त देनी है। श्रव इस उसूल की ज़रूरत है जिससे यह काम हो। सुके एक शास्त्र के शास्त्री ने ज्ञान दिया है। इसलिए में तो जानता हूँ कि तुम्हारी धदना ईसियत में यह दम दया हो सकता है। यकीनन श्रीमती के हाथों की सिकत है। उनके हाथ का ज़ोर जानता हैं। यच्चे के गाल पर पड़ जाता है तो श्राध घंट तक दूसरी तरफ का गाल लाल नज़र श्राता है। उस हाथ की पावर की करानात से ही दूध ठोस वन सकता होगा । क्या में चारों तरफ्र पावर पोलिटियस देखता नहीं हूँ। करामात जद्दा है, ताक़त की है। 'पाछी ताक़त' (Capture of power) से दूसरा सिद्धान्त इस दुनिया में हो जया सकता है। पर मैं जानता हूँ श्रीमती का छल। घपना यह मेरे हाथों श्राने देने वाली वह नहीं है। तभी तो नुक्त दिचारे को मेरे श्राने कर दिया है। कह गई हैं कि सब करनी तेरी हैं। घयरा नहीं, भाई। पानी-पानी मत हो। तेरी शकल से देख रहा हूँ कि तु हीन है। नुकर्मे हुए नहीं है। कहाँ है नुक्तमें शक्ति ? तु क्या जानता होगा विल पॉवर यगैर इस या उस पॉवर कभी कुछ होता जाता है ? भोले लोग हैं जो ट्रेयर को मानते हैं। पर लो, तुमसे भी मैं क्या कहने बैटा हूँ। पानी हुणा पत्ते पर दस्ता तो तू जा रहा है। तू यिचारा क्या समकेगा। शय कर दे भाई ! ताकि में नुके छुटी दूँ श्रीर श्रीमती को युतादर वहूँ वि श्री जाटूगरनी, ले यह दूध, श्रीर कर दे इस पानी को शपनी शक्ति के आहू से पत्थर । सुना भाई, तू सब कबूल दे और तुके हुई। ई।'

म्नासिर बात शास्त्रीय हो सच निकली न ! मुक्तने गरी-परी सुनी तो दही गिहगिहा घाया । मेरे देखते-देखते वह काँपा, हिला घीर परिस् को भाँति पत्ते से यह निकला। याले में रखे पत्ते पर से यहती वह धार फर्श पर टपटप टपकने लगी। मुक्ते वेहद करुणा थाई। मैंने उससे त्तमा माँगी। कहा कि साई, मेरा तुम कसूर न मानना! पत्नी नाम की स्वामिनी जो मेरे ऊपर हैं, वही अपने को वचाकर तुक्ते मेरी हिरासत में दे गई हैं। लेकिन तू निदोंप है यह मैंने अच्छी तरह देख लिया है। ले भाई, मुक्ते तमा कर धीर अब तू जा।

यह कहकर श्रींसू की धार में टपटप टपकते उस दही के पत्ते की श्राहिस्ता से मैंने बहती मोरी में छोड़ दिया। वह पत्ता कृतज्ञता में भीगा मोरी के पानी की लहरों पर नाचता हुआ चला गया।

में अपने से खुश था। निर्दोप को वन्धन-मुक्त करने की खुशी कैंसी होती होगी, इसका में तब अनुभव कर रहा था। कि हाय, तभी आ पहुँची सिर पर श्रीमती! बोलीं, 'श्रव तक क्या हो रहा है ? तब से दूध नहीं जमा ?'

मैंने कहा, 'जादूगरनी तुम हो !'

वोलीं, "क्या हो रहा है तुम्हें स्नाज ?"

मेंने कहा, 'छोड़ो, तुम नहीं समकोगी। आज शक्ति को मेंने पह-चाना है। लोग जानते होंगे कि दही दूध को जमाता है। पर वे तुम लोगों को जानते नहीं। राज्य शक्ति से चलते हैं, क्रान्ति शक्ति से होती है, श्रीर दूध शक्ति से जमता है। तुम जादूगरनी हो। लो, यह दूध जमाश्रो।'

मेरे आकस्मिक बोधोदय श्रीर मोहावेश को किंचित् मन्द वनाकर वह बोलीं, "दही का पत्ता कहाँ है ?"

मैंने कहा, 'क्यों सुके छुतती हो, रानी ? यह सव तुम्हारी ही माया है। दही को तो मैंने छुट्टी दे दी है।'

वोलीं, "तुम्हारा सिर! सच बोली, दही कहाँ है।"

लेकिन में तो शास्त्रीय रहस्य को पा गया था। इससे मग्न भाव से श्रीमती की कीड़ा देखता रह गया। निवनी वह फक्लाई, उतना ही उनके शक्ति के जारू में मेरा विश्वास श्रटल होवा गया।

योलीं, "श्रय इस वक्त कहाँ से में जामन लाकर पटकें। मेरे करम फूटे हैं। यताते क्यों नहीं कि इस वक्त कहाँ से जामन श्रायणा! दही क्या श्रपने सिर से जमा दूँ!"

किन्तु उनके समस्त रोप को मरन भाव से मैंने प्रहल किया। कहा, "जो कहो श्राश्री रात करने को में तैयार हूँ। जामन के नाम पर जो मैंगाती हो वह यह लाया। पर जामन यिचारा कुछ नहीं है। सय नुन्हीं हो, क्योंकि शक्ति हो। शक्ति हो सय है।"

श्रीमती ने कहा, "इतने दड़े हो गए फिर भी नुन्हें""

पर हाय, श्रीमती जादूगरनी हों कि देवो हों, स्त्री तो हैं ही। इनसे वह क्या जाने। श्रपने-दी-श्रपने को वह तो देख सकती हैं। पर में तो एक महा रहस्य की यात जान गया हूं। वह यह कि हहीं की एक फिटक सेरों दूध को नहीं जमाती। यह दो श्रीमतियों की इजना है कि लोग ऐसा समस्ते हैं। छोग तो ऐसा भी समस्र लियां करते हैं कि प्रमुक एक श्रादमी ने इतिहास बदल दिया, या श्रमुक ने एक नया बुग ला दिया। पर वह तो सब कहने की यात है। न दही दूध जमाता है न स्वितः समाज बनाता है।

समाज का शाख है तो समाज की यसिलयत समाज में नहीं शास्त्र में है। उस शास्त्र से सिद्ध है कि घरवाली घर के दूध को घरने हाथ के जोर से जमाती होगी। भावार्घ, पहले सब कहीं छोर को हाथ में लेना होगा। चाहे यात घर की हो, सभा की हो, समाज सरकार को हो। सत्ता लिए यिना कुछ न होगा। लेना, यानी छीन लेना। यह जयरद्म्स काम छल के चल, या वल के छल से ही हो सकेगा। हमारी श्रीमती में ज़रूर छल है, यहीं तो चल है। इसी से तो उनके खागे दूध दिचारा दृदी कैसे न ही रहेगा! खेर, श्रीमती की चात रखने को जामन मैंने ला दिया। पर मैं जानता हूँ कि जामन का नाम था, काम तो श्रीमती का था कि दही-जैसा कल मिला, चैसा श्राज मिला, श्रीर श्रागे उन छल-चल-शालिनी की मुक्त पर दया-माया रही तब तक मिलता रहेगा।

## वाजार-दुशन

एक यार की यात कहता हूँ। मित्र याज्ञार गए तो ये कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लोटे तो एकड़म यहुत-से यरदल पास थे।

मेंने कहा--यह क्या ?

योले-यह जो साय यीं।

उनका श्राशय था कि यह परनी की महिमा है। उस महिमा का में क्रायल हूँ। श्रादि काल से इस विषय में पित से परनी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। श्रीर यह व्यक्तिस्व का प्रश्न नहीं, स्त्रोस्व का प्रश्न है। स्त्रो माया न जोदे, तो क्या में जोट्टू किर भी सब सब है और वह यह कि इस बात में परनी की श्रोट ली जाती है। मूल में एक श्रोर तस्व की महिमा सविशेष है। वह तस्व है मनीवेग, श्रायांत् पैसे की गरमी या एनर्जी।

पैसा पावर है। पर टसके सबृत में श्रासपास माल-टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर हैं! पैसे को देखने के लिए पैंड-हिसाद देखिए. पर माल-श्रसवाब मकान-कोठी तो श्रनदेखे भी दीखते हैं। पैसे की टम 'पर्चेक्निंग पावर' के श्रयोग में ही पावर का रस है।

लेकिन नहीं। लोग संयमी भी होते हैं। वे फ़िन्त मामान को फ़िन्त समसते हैं। वे पैसा यहाते नहीं हैं श्रीर सुद्धिमान् होते हैं। सुद्धि श्रीर संयमपूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, लोड़ते जाते हैं। यह पैसे

की पावर को इतना निरचय सममते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है।

मैंने कहा-यह कितना सामान ले श्राए !

मित्र ने सामने मनोवेग फैला दिया, कहा—यह देखिए। सब उड़ गया, श्रय जो रेल-टिकट के लिए भी बचा हो!

मैंने तब तय माना कि श्रीर पैसा होता तो श्रीर सामान श्राता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं श्राया, श्रपनी 'पर्चेज़िंग पावर' के श्रनुपात में श्राया है।

लेकिन ठहरिए। इस सिलसिले में एक श्रीर भी महत्त्व का तत्त्व है, जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस करतव में बहुत-कुछ हाथ है। वह महत्तत्त्व है, बाज़ार।

मैंने कहा-यह इतना कुछ नाहक ले श्राए !

मित्र वोले--- कुछ न पूछो। वाज़ार है कि शैतान का जाल है ? ऐसा सजा-सजाकर माल रखते हैं कि वेहया ही हो जो न फॅसे।

मेंने मन में कहा, ठीक। वाज़ार श्रामिन्त्रित करता है कि श्राश्री मुक्ते लूटो श्रीर लुटो। सब भूल नाश्रो, मुक्ते देखो। मेरा रूप श्रीर किसके लिए हैं ? में तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो, तो भी देखने में क्या हरज है। श्रजी श्राश्रो भी।

इस श्रामन्त्रण में यह खूबी है कि श्राग्रह नहीं है। श्राग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊँचे बाज़ार का श्रामन्त्रण मूक होता है श्रीर उससे चाह जगती है। चाह मतलव श्रभाव। चौक बाज़ार में खड़े होकर श्रादमी को लगने लगता है कि उसके श्रपने पास काफी नहीं है। श्रीर चाहिए, श्रीर चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है श्रीर यहाँ कितना श्रतुलित है। श्रोह!

कोई श्रपने को न जाने तो वाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों, पागल। श्रसन्तोष, तृष्णा श्रोर ईर्ष्या के बायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह देकार दना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। वह दोपहर के पहले के गर्व-गर्व बाज़ार से कहीं शाम को वापिस धाए। धाए तो स्वाली हाथ!

मेंने पृछा—कर्हा रहे ? वोले—दाज्ञार देखते रहे । मेंने कहा—वाज्ञार का देखते क्या रहे ? वोले—क्यों ? वाज्ञार— तय मेंने कहा—लाए तो झुछ नहीं !

बोले—हों। पर बह समक न प्राता या कि न लूँ तो क्या ? मर्भा हुछ तो लेने को जी होता था। छुछ लेने का मतलब था शेप मद-छुछ को छोड़ देना। पर में छुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इससे में इह भी नहीं ले सका।

मेंने कहा-- खुब !

पर मिल्ल की जात ठीक थी। खरार ठीक परा नहीं है कि परा चाहते हो तो सब छोर की चाह तुन्हें घेर लेगी। छोर तब परियान जात ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म।

याजार में एक बादू है। यह जादू श्रांख की राह काम करता है। यह रूप का जादू है। पर जैसे शुम्बद्ध का बादू सोई पर ही प्रता है, वैसे ही इस बादू की भी मर्यादा है। जैप भरी हो, श्रांर मन पानी हो, ऐसी दालत में जादू का श्रसर खूप होता है। जैप नाली पर मन भरा न हो, तो भी बादू चल जायगा। मन काली है तो बादार की करें। नेक चीजों का निमन्त्रल उस कक पहुँच जायगा। कहीं हुई उम दक लेप भरी तथ तो किर वह मन किसकी मानने बाला है! मालूम होता है पर भी लूँ, वह भी लूँ। सभी सामान जुरुरी श्रोर धाराम को प्यान काला मालूम होता है। पर यह सब बादू का श्रसर है। जादू की म्यारी उत्तरी कि पता चलता है कि कैन्सी चीजों की दहुवायत श्राराम में महद नहीं देवी, बिक ख़लल ही हालती है। योही देर को स्वामिनार को एका

सेंक मिल जाता है। पर इससे श्रिममान की गिल्टी की श्रीर ख़ुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी ?

पर उस जादू की जदद से यचने का एक सीधा-सा उपाय है। वह यह कि बाज़ार जाफ्रो तो मन ख़ाली न हो। मन ख़ाली हो, तब बाज़ार न जाफ्रो। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन जच्य में भरा हो तो बाज़ार भी फैला का-फैला ही रह जायगा। तब वह घाव विलक्त नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ फ्रानन्द ही देगा। तब बाज़ार तुम से कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ-न-कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाज़ार की असली कृतार्थता है श्रावश्यकता के समय काम श्राना।

यहाँ एक अन्तर चीन्ह लेना वहुत ज़रूरी है। सन ख़ाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलव यह नहीं है कि वह मन वन्द रहना चाहिए। जो बन्द हो जायगा, वह शून्य हो जायगा। शून्य होने का श्रिविकारं वस परमात्मा का है जो सनातन भाव से सम्पूर्ण है। शेष सब श्रपूर्ण है। इससे मन बन्द नहीं रह सकता। सब इच्छाश्रों का निरोध कर लोगे, यह फूठ है। श्रौर श्रगर 'इच्छानिरोधस्तपः' का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप सूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोज की राह वह नहीं है। डाट देकर मन को वन्द कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है, यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है श्रौर श्रादमी की हार । श्राँख श्रपनी फोड़ ढाली, तव लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ ? ऐसे क्या लोम मिट जायगा ? श्रीर कौन कहता हैं कि भ्रॉंख फूटने पर रूप दीखना बन्द हो जायगा ? क्या भ्रॉंख बन्द करके ही हम सपने नहीं लेते है ? श्रीर वे सपने क्या चैन-भंग नहीं करते हैं ? इससे मन को वन्द कर डालने की कोशिश तो श्रच्छी नहीं। वह श्रकारथ है। यह तो हठवाला योग है। शायद हठ-ही-हठ है, योग

नहीं है। इससे मन इस भने हो जाय और पीला और असक जैने विद्वान का आन। वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह स्वापक की जगह संकीर्ण और विराद् की जगह सुद्र होता है। इसलिए उसका रोम-रोम मूँदिकर बन्द तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्व क्य है? हम में पूर्णवा होती तो परमारमा से अभिन्न हम महासून्य ही न होते? अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सद्दा इसी अपूर्ण ना के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कम सद्दा इस अपूर्ण ता की स्वीवृत्ति के साथ होता है। अवः उपाय कोई बदी हो सकता है जो बलात मन को रोकने को न कहे, जो मन की भी इसलिए मुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हों, मनगानेपन की सुट्ट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का छंग है, खुद हल नहीं है।

पड़ोस में एक महानुसाब रहते हैं जिनको लोग सगत जी कहते हैं। चुरन वेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें किउने घरस हो गए हैं। लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने छः छाने पैसे मे स्वादं नहीं कनाये । चूरन उनका श्रासपास सरनाम है । श्रीर गुद्द गृद लोवित्रय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो शाल खुशहाल क्या मालामाल होते ! क्या छुद्ध उनके पास न होता ! ट्यर दस वर्षों से में देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों-हाथ जाता है। पर यह न उसे थोक देते हैं, न स्थापारियों को येवते हैं। पेशमी धार्दर कोर्ट् नहीं लेते। वैधे वक्त पर शपनी चृतन की पेटी लेकर घर से पाटर हुए नहीं कि देखते-देखते छः श्राने की कमाई उनकी हो जाती है। लीग डनका चूरन लेने को टरसुक जो रहते हैं। चूरन से भी प्रधिक शापर वह भगतजो के प्रति धपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक गाते हैं। पर दः श्राने पूरे हुए नहीं कि मगतती यात्री यूरन यात्रहों यां सुपत याँट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुन्ना है कि कोई टन्हें पन्चीसवाँ पैसा भी दे सके! कभी चुरन में लापरवाही नहीं हुई है. और कभी शेग होता भी भैंने उन्हें नहीं देखा है।

श्रोर तो नहीं, लेकिन इतना मुक्ते निश्चय मालूम होता है कि इन चूरनवाले भगतजी पर बाज़ार का जादू नहीं चल सकता।

कहीं श्राप भूल न कर वैठियेगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला में चूरन नहीं वेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हलकी यात भी न सोचियेगा। यह समिक्कियेगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ वताने की में हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले श्रादमी को श्रवर-ज्ञान तक भी है या नहीं। श्रीर वड़ी वातें तो उसे मालूम क्या होंगी । छोर हम-छाप न जाने कितनी वड़ी-वड़ी वातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकद्म नाचीज़ श्राद्मी हो। लेकिन श्राप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य दोकर भी में यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस घ्रपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उसपर याज़ार का जाटू बार नहीं कर पाता। माल विद्या रहता है, छौर उसका सन ग्रहिंग रहता है। पैसा उसके ग्रागे होकर भीख तक साँगता है कि मुक्ते लो। लेकिन उसके मन में पैसे पर द्या नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को श्रपने श्राहत गर्व में विलखता ही छोड़ देता है। ऐसे श्रादमी के शारी क्या पैसे की व्यक्त-शक्ति कुछ भी चलती होगी ? क्या वह शक्ति कुंटित रहकर सलवन ही न हो जाती होगी ?

पैसे की व्यक्त-शक्ति की सुनिए। वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकलों मेरे कलें को कोंधती एक कठिन व्यक्त की लीक ही ध्रार-से-पार हो गई। जैसे किसी ने घाँखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखों, उसका नाम है मोटर, श्रीर तुम उससे विन्चत हो! यह मुक्ते ध्रपती ऐसी विडम्यना मालूम होती है कि वस पूछिये नहीं। में सोचने को हो ध्राता हूँ कि हाय, ये ही माँ-धाप रह गए थे जिनके यहाँ सें जन्म लेंने को था! क्यों न में मोटरवालों के यहाँ हुआ! उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि ज़रा में मुक्ते श्रपने सगों के प्रति कृतव्य कर सकती है।

लेकिन क्या लोक्वेंभव की यह व्यंक्र-राक्ति उस व्रन वाले कार्ल-चित्कर सनुष्य के श्रागे च्र-च्र होकर ही नहीं रह जाती ? च्र-च्र वर्षों, कहो पानी-पानी !

तो वह क्या बच्च है जो इस तीले व्यक्त के प्राप्त प्रतिय ही नहीं रहता, बहिक मानों उस व्यंग की क्राचा को ही पिषटा देता हैं ?

उस बल को नाम जो हो; पर बह निश्चय उस कहा करना नहीं हैं जहाँ पर संसारी चैंभव फलता-फूलता है। यह कुछ प्रवर जाति का तस्त्र है। लोग स्पिरिचुश्रल कहते हैं; प्राप्तिक, प्राप्तिक, नेनिक करने हैं। सुक्ते योग्यता नहीं कि में उन शब्दों में घन्तर देखूँ घोर प्रित्ताहत करूँ। सुक्ते शब्द से सरोकार नहीं। में बिद्वान् नहीं कि शब्दों पर श्रद्ध । लेकिन इतना तो है कि जहीं नृष्णा है, यदोर रायने की रश्ता है, वहाँ उस बल का बीच नहीं है। यदिक यदि उसी बल को समा बल मानकर बात की जाय तो कहना होगा कि संचय की नृष्णा घोर बेमव की बाह में ब्यक्ति की निर्वत्तता हो ग्रमाणित होती है। निर्वत्त हो प्रक की श्रोर सुकता है। वह श्रयलता है। यह मनुष्य पर धन की प्रार चेतन पर जह की विजय है।

नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनमन में प्राशीर्वाद हो संकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली श्राँख, तुष्ट श्रीर मंग्न, वह चौक-बाज़ार में से चलते चले जाते हैं । राह में बढ़े-बढ़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते। रुकते हैं तो एक छोटी पन्सारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो-चार श्रपने काम की चीज़ लीं, श्रौर चले म्राते हैं। वाज़ार से हठ-पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है; लेकिन ग्रगर उन्हें जीरा श्रौर काला नमक चाहिए तो सारे चौक-याज़ार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है, जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत-भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए श्रासानी से नहीं यरावर हो जाता है। वह जानते है कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। यस इस निश्चित अतीति के चल पर शेष सब चाँदनी चौक का श्रामन्त्रण उन पर व्यर्थ होकर विखर रहता है। चौक की चाँदनी दाएँ-वाएँ भूखी-की-भूखी फैली रह जाती है: वयों कि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने चाली पन्सारी की दुकान से मिल जाता है श्रीर वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आस-पास अगर चाँदनी विद्धी रहती है तो वड़ी ख़ुशी से विछी रहे, भगत जी उस वेचारी का कल्याण ही चाहते हैं।

यहाँ मुक्ते ज्ञात होता है कि वाज़ार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। श्रीर जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, श्रपनी 'पर्चेजिंग पावर' के गर्व में श्रपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति—शैतानी-शक्ति, ज्यंग की शक्ति ही वाज़ार को देते हैं। न तो वे वाज़ार से लाभ उठा सकते हैं, न उस वाज़ार को सचा लाभ दे सकते हैं। वे लोग वाज़ार का वाज़ारूपन यहाते हैं। पंजसका मतलव है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का श्रथ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास पर श्रादमी श्रापस में भाई- माई श्रोर सुहद श्रीर पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं श्रीर शायन में कोरे गाहक श्रीर बेचक की तर्द व्यवहार करते हैं। मानो होनों एट-दूसरे को ठगने की बात में हों। एक की हानि में दूसरे को श्रपरा लाम दीखता है श्रीर यह बाज़ार का, यिक इतिहास का; सन्य माना लाग है। ऐसे बाज़ार को बीच में लेकर लोगों में श्रावरयकताशों का शादार-प्रदान नहीं होता; बिक शोपण होने लगता है। तय कपट सफल होता है, निष्क्रपट शिकार होता है। ऐसा बाज़ार मानवता के लिए विश्वस्थना है, निष्क्रपट शिकार होता है। ऐसा बाज़ार मानवता के लिए विश्वस्थना है। श्रीर जो ऐसे बाजार का पोपण करता है, जो उसका शास शना हुशा है, वह श्रर्थ-शास्त्र सरासर श्रींचा है। वह मावाबी (Capitalistic) शास्त्र है। वह श्रर्थ-शास्त्र श्रमीति-शास्त्र है।

## जड़ की बात

उस रोज़ देखा कि सहक के किनारे धूप में एक श्रादमी पड़ा हुआ है। हिंडुयों का ढाँचा रह गया है शोर मिनटों का मेहमान है। चलती सहक, काफी लोग श्रा-जा रहे थे। वे उसकी तरफ़ देखते श्रीर वह जाते थे। मेंने भी उसकी तरफ़ देखा श्रोर वह गया।

उस दश्य पर श्राने से कुछ पहले उसी सड़क पर मैंने देखा कि प्क मोटर चलते चलते रकी। उसमें से दो व्यक्ति उत्तरे श्रोर नीचे कुछ देखते हुए पीछे की श्रोर गये। श्राखिर कुछ दूर चलने पर एक रुपया उन्हें पड़ा हुश्रा मिला। वह शायद उन्हें मोटर से जाते हुए दीखा होगा। उसके लिए ही वे मोटर से उत्तरे थे।

करपना की जिये कि उस श्रादमी की जगह ताँवे का एक पैसा पड़ा होता, तो क्या उसकी पड़ा रहने दिया जाता ? जखपती भी होता तो शायद उसे देखते ही उठा लेता । रुपये की तरफ़ उन मोटर वालों की सावधानता देखी ही जा खुकी है । इसी तरह धन का प्रतिनिधि एक भी सिक्का कहीं पड़ा हो, तो किसी के देखने की देर है कि वह धूज से उठाकर छाती के पास की जेव में रख लिया जायगा।

लेकिन श्रादमी की दुसरी वात है। श्रादमी मरने के लिए श्रादमी की श्रोर से शुट्टी पा गया है। कारण, पैसे की क़ीमत है। श्रादमी की क़ीमत नहीं है।

٠.

द्या छाहि की बात छोड़िये। किसी को छुम्ते क्यों कि द्या में पड़े ? द्या का दावा नहीं हो सकता। मरही है कि द्यावान द्या दरे। मरही नहीं है तो द्या न करने के लिए किसी को दोप नहीं दिया जा सकता। ध्यांत् यह प्रश्न नहीं है कि द्या छाद्यों में क्यों नहीं रही। ध्याप मानते हैं कि किसी के दिल में द्या होती को यह उस छपमरे छाद्मी का छुछ उपचार करता। पर छुके इससे मन्तोप नहीं है। उम आदमी के उपचार के लिए द्यावान व्यक्ति की अहरत हो। धौर दममें ले हर कोई उस नरह के उपचार में सचेट न हो, यह स्थिति धी मेरी विन्ता का विषय है। इस स्थिति में जरूर कोई पड़ा दोप है। द्या होने के कारण की में उस परीय के जाम धा सकता हैं, ममनदारों के कारण नहीं, धात का यही हाल है। उस गरीय को यचारा पता होगा? सेक्हों-द्वारों मरते हैं। ध्रती छोदी, ध्रपना छाम देगो। एम किर में लगीगे, इसने छुछ धौर कमाई का धाम हो न दर लो। यह धाइमी मर जायगा तो किसी का दया छुड़सान होगा? इसने समक्र दारी यह है कि दया में न पड़ा जाय।

यह सच ही है चीर में इससे सहमत हूँ। जहाँ द्या चीर लगण का विरोध हो वहाँ में समस के पन में हूँ। द्या करको भाउतता है। समस्तारों वह जुनीन है जहाँ पैर टिकता है। हम नहीं मौन सकते हि हर कोई द्यावाद हो। पर समस्तार हर किसी को होता चाहिये। इस में गिरवर लोग ककीर हो गये हैं। घर-घाट के नहीं रह गये, पाठ-घाट हो गये हैं। कोई भला पुसे दना है? सप विगद्दे ही हैं। महा- पुरुषता का लक्य गहराई से देखें तो द्या से घाटक चड़वा (निस्ट्रा) है। द्या वह उत्तरी ही पालते हैं। जितनी समस्त्रारों में निमले हैं।

में अन्तः इरण की सच्चाई से दहता है कि द्या की देरण। सुने सच्ची प्रेरणा नहीं मालून होती। और अगर दम भूगे, केशन द्रमान के वहीं सदक की घूल में पड़े रहने का कारण किये द्रमा कीया वि आदमी में द्या नहीं रह गई, तो मुक्ते यह लेख लिखने की प्रदृति ग होती। पर श्राज तो मुसे इसी पर विस्मय है कि समसदारी हमें यह समसाती मालूम होती है कि हमें, ज़िन्दा श्रादमियों को, उस मरते हुए प्राणी के संसट में नहीं पड़ना चाहिए। समसदार वेशक द्यालु नहीं हो सकता। उसे दयालु नहीं होना चाहिए। दया का मतलव श्रहसान होता है। वेशक श्रहसान सूठ है। इससे दया भी सूठ है। पर समस को तो समसदार होना चाहिए श्रोर श्राज का समसदार श्रादमी श्रगर श्रपनी राह चलता चला जाता है श्रोर मरने वाले को सड़क किनारे पड़ा रहने देता है तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी ख़राबी है। उस ख़राबी का नाम दया की कमी नहीं, क्योंकि दया की कमी को श्रथवा कि उसके श्रभाव को हम ख़राबी नहीं कह सकते। वह चम्य बात है। एक वरह से उचित बात है। नहीं, उससे कोई बहुत बड़ी ख़राबी में मानता हूँ। श्रोर उसी ख़राबी को पाना चाहता हूँ।

पड़ा पैसा धूल में से दर कोई उठा लेता है। यच्चे को भी कहना नहीं पड़ता, धूल साड़कर वह उसे जेय में रखता है। ज़रूरत नहीं कि हम समकाएँ—'देखो वेटा, पैसा मिले तो उस पर दया करना, उस विचारे को धूल में पड़ा मत रहने देना।' यह सब ज़रूरत इसिलए नहीं रहती कि पैसे से उसका हित जुड़ गया है। इसिलए एकदम स्वामाविक है कि पैसा दीखे धौर उसे उठा लिया जाय।

क्या साँस लेता शादमी ताँवे के एक पैसे से भी कम कीमती है ? में चाहता हूँ कि विज्ञानवेत्ता से पूछकर वता सक्टूँ कि मरे शादमी तक में से कितना फ़ॉस्फ़ोरस शौर कितना क्या-क्या मिल सकता है। फिर, मरे शौर जीते की तो तुलना क्या। चेतन श्रादमी में श्रगणित सम्भा-वनाएँ हैं। श्रात्मा में क्या नहीं है ? इस तरह जब कि सुरदा श्रादमी भी जाने कितने श्रनगिनती पैसों से ज्यादा कीमती है, तब जीते इन्सान का तो पूछना क्या ?

पर भ्राँखों देखी वात है कि पैसा उठा लिया जाता है; इन्सान को छोड़ दिया जाता है। उसकी क्रीमत पैसे की नहीं है। मैं जानना चाहता हुँ कि यह अनर्थ कैसे होने में आया ? क्यों यह हस्सी नहीं है कि हैसे पैसे की तरफ़ बीति का हाथ बढ़ता है, बैसे ही परिक उससे भी घथिक इन्सान की तरफ हमारा प्रेम का हाथ बड़े ? क्यों यह ज़रुरी है कि श्रादमी द्या की प्रतीका करे शीर तय तक उस शोर से श्रपने की घड़ना बनाए रखे ? क्यों नहीं यह श्राहमी के स्वार्थ में शामिल हो कि वह दुसरे की मदद करे ? उसे दूसरे की मदद ही पयों समका जाय ? पैसे को उठाते हैं, को यह हम अपनी सदद करते हैं। लेकिन छंटेही में भी I help myself to it—यह बाक्य-प्रयोग इन्सान के दारे में नहीं होता। वह मदद दूसरे की है इसलिए द्या भाव से ही वी जा सकती हैं—पह वेबफ़ुक़ी इस में क्यों घर कर गई है ? घगर पैसे को पुत्त में से उठाकर जेय में रखना उस पर उपकार करना नहीं है, तो रोगी हो सङ्क पर से उठाकर अस्पताल में रखने में भी उपकार की कही धाय-रयकता भ्रा जाती है ? मैं मानता हैं कि जब तक उपकार भीर दूबा की श्रावरयक्ता ऐसे कामों में मानी जायगी, श्रयीत् जय तरू उन्हें सुद लीकिक हित श्रीर समसदारी का काम ही नहीं माना जायगा, तय तक हमारी समस्या हल नहीं होगी। यह हम में से हर एक के लिए स्वाभा-विक होना चाहिए कि हम मृतपाय को जीवनोन्सूय करें । एक पाइसी जाता है तो क्या इससे मनुष्य जाति को पूँजी कम नहीं होती ?

कहा जायगा कि मृत्यु है और रहेगी। में मानता हूँ कि उसे रहना चाहिए। में श्रादमी की श्रमरता में विश्वास नहीं करता, वर्षोद्ध स्थाना की श्रमरता में विश्वास करता हूँ। इसतिए सबसुब इस धान पर सुने दुख नहीं है कि कोई मर जाता है। पर मरने वाला केंत्रे मरना है, यह विषय सुके श्रतिशय चिन्ता का मालून होता है। इसे इश नहीं है कि वे किसी को देप से, धूला, फोध या निराशा से मरने हैं। इसके मारव-जाति का बन्धन बहता है। एक भी श्रादमी हमारी द्येषा पर, इसके तिरस्कार पाकर मरता है, तो वही इमारे माथे पर वर्लंड का देशा बनका है। सबसुब इस विचारे सहक के हिनारे पर पाइमी पर इसा ही इसक रत नहीं है। वह तो मरकर छुटी पा जायगा, पर ये जो बड़े-बड़े सर-कारी दफ्तर हैं श्रीर चुंगी-दफ्तर श्रीर सभा-समाजें समितियाँ श्रीर महजों में बसने वाले लोग श्रीर वोलने वाले नेता श्रीर लिखने वाले लेखक श्रीर छापने वाले श्रख़शारी—हन सब पर तरस खाने की ज़रूरत ज़रूर है। वह जो सड़क पर पड़ा है, खुद में कुछ नहीं है। वह हम सब श्रहंमन्यों की श्रहंमन्यता की श्रालोचना है, सनुष्य पर व्यंग है। वह हमारी शर्म है। जितनो देर वह ज़िन्दा लाश वहाँ पड़ी है, उतना ही हमारा पाप बढ़ता है। उसके मर जाने से वह पाप कायम होता है।

मानव-जाति की ज्यवस्था के काम में करोइहा-करोड़ रुपया एक जगह जमा होता है श्रोर उससे फीज श्रोर श्रख-शख, किले, श्रदालतें, दफ्तर श्रोर सरकारें बनती हैं। वह शासन की सत्ताएँ सुज्यवस्था के लिए हैं। इसलिए हैं (यानी होनी चोहिएँ) कि सब श्रादमी जिएँ श्रोर एक-दूसरे का भला चाहते हुए मरें। श्रर्थात् वे सत्ताएँ श्रादमियों के लिए हैं। सत्ता के लिए श्रादमी नहीं हैं। पर श्राज श्रन्धेर है तो यही कि उस सत्ता की रचा के लिए श्रादमी के श्रस्तत्व को माना जाय। श्रादमी यहाँ इसलिए है कि वह मरे श्रीर सत्ता जिये। वह ईधन है कि सत्तावालों की रोटी पके। श्रर्थात् उनका प्रश्न नहीं है जिनकी सुज्यवस्था के लिए सय-दुः है, बल्कि मानो ज्यवस्था (Law and Order) ही वह देवी है जिस पर बलिदान होना व्यक्ति के व्यक्तिस्व की सार्थकता है। सरकार ईश्वर है श्रीर श्रादमी उस महाप्रसु (सरकार) का सेवक होने के लिए है। फलतः सरकारी श्रमन सब कुछ है श्रीर श्रादमियों का मरना-जीना कुछ नहीं है। सुशासन के लिए श्रादमियों को मारा जा सकता है।

यही तो है जहाँ खराबी है। श्रादमी एक गिरती हो गया है। वह श्रादमा नहीं है, पित्र नहीं है। उसमें श्रपने-श्रापमें कोई कीमत नहीं है। उपतर चल रहे हों, श्रीर सरकार की मशीन चल रही हो। जब वह चीज़ ठीक चल रही है, तब दो-चार या सौ-हजार श्रादमी भूखे श्रीर

नंगे मर जाँय तो क्या हुन्ना ? सुशासन की घारती तो घलंड चल रही है, उसका रिकार्ड दफ्तर में दरायर तैयार हो रहा है। यह जो घादमी सड़क के किनारे पड़े सिनकते हुए मर रहे हैं, यह तो घपने कमी का फल पा रहे हैं। बाकी हमारा यजट देखी, हमारी रिपोर्ट देखी, हमारी कारखाने में चलकर उसका इन्तज़ाम देखी। तय नुम्हारी घाँचें सुलगी कि सम्यता और उप्रति कहाँ पहुँच गई है! उस पृष्टित चीर सड़ी लाश को क्या देखते हो!

दाँ, में यही कहना चाहता हूँ। में कहना चाहता हूँ कि क्रीमत '
श्रमल को छोड़ गई श्रीर नकल पर जा घड़ी है। धादमी का दचाना
श्रमल प्राण का यचाना है, इसी से वह निष्फल है। धीर पैसे का
यचाना यहाँ सफल है। श्राज की कीमलों की यही सदसे दही धालोधना
है। नहीं सवाल है कि नुन्हारी छाती कितनी धही है। सवाल है कि
उस पर लटकी नुम्हारी जेब कितनी भरी है। धनदर से छाती चाउँ
पिचकी ही श्रीर छुद्र हो श्रीर उसमें श्रीर किसी के लिए समाई न हो,
पर उसको उकने वाली जेब श्रमर गर्म है, धीर चौड़ी है श्रीर मोटी है,
तो सब ठीक है। नहीं चाहा जाता धाज कि नुममें मनुष्यता हो।
उसकी जगह नुम्हारे पास धन की पेटी है, तो श्रच्छा है। धर्मान् मृत्य
श्राज हमारे उलटे हैं। हीरा श्राज फिक रहा ह श्रीर कीड़ी हो दटीरा
जा रहा है। तभी तो देखते हैं कि पैसे पर हाथ लपकता है श्रीर
श्रादमी पर जात चलती है।

जपर देखा, और वैज्ञानिक सत्य है, कि मुद्रा धादमी भी हीमत से खाली नहीं है। लोग मुद्री हृद्रियाँ यटोरते धीर याहर भेजते हैं। व्यवसायी उनमें से लाभ लेते धीर धाविष्कारक दृष्य निकालते हैं। विवेकी के हाथ क्या धीज़ उपयोगी नहीं है विष्ठा भी वहाँ गाए हैं धीर कूड़े-कर्कट में से कागज़ यनता है। तो भी मदक पर पढ़े धादमी से सय धाँख मोदकर चले गये, जैसे कि उसको लेकर कोई लाभ दा सी। दही ही नहीं सकता। में कहना चाहता हूँ कि वह स्थित सदीष है, जहाँ घादमी को बचाना किसी भाँ ति लाभ का सीदा नहीं रह जाता। वह लाभ का सीदा नहीं है तभी तो हर कोई घादमी उस तरफ नहीं मुहता है। घ्रगर हम चाहते हैं कि ऐसे दृश्य हमारे देखने में न घावें, तो कुछ ऐसा प्रयन्ध करना होगा कि भूखे को खाना, प्यासे को पानी घौर रोगी को उपचार देना हममें से हरएक के लिए लाभ का सौदा वन जाय। पुरानी क्रीमतें तो बदल गई हैं, न्योंकि ईश्वर बदल गया है। पहले ईश्वर भक्तवत्सल था घौर दूसरे जनम में नेकी का हनाम मिल जाता था। इससे नेकी हर किसी के लिए लाभ का सौदा था। पर श्रय सिंहासन पर सरकार है घौर स्वर्ग-की जगह तरह-तरह को सरकारी पदवियाँ हैं। स्वर्ग नेकी से मिलता था, पर रायबहादुरी धन से मिलती है। ईश्वर श्रीरों की सेवा से खुश होता था, सरकार घपनी सेवा से खुश होती है। इसलिए पहले का लाभ का सौदा श्रय घाकर टोटे का हो गया है। इससे कोई उसके मंमद में नहीं पहता।

श्रीह, श्राप मोटर से उतरे हैं; श्राप रायसाहब हैं; श्रजी श्रापके कपड़े श्रीर शक्क बतलाती है; श्राहए, श्राहए, घन्य भाग्य! तशरीफ़ लाहए, श्रीर तुम हटो, निकलो! ये दाग़ीले कपड़े लेकर कहाँ घुसे चले श्रा रहे हो ? क्या—? थीमार! सड़क!—तो मैं क्या जानूँ, उस ग़रीय को उठाने में कपड़े मेरे खराब होंगे। बस, बस, बको मत; चलो, हटो।

हमारा ज्यवहार ऊपर के मानिन्द है। श्रीर उससे देखा जा सकता है कि मनुष्य के लिए मनुष्यता लाभ का सौदा नहीं है, बिलक किसी अ क़दर श्रमनुष्यता इस वक्त सौदा है।

क्या कहा ? श्राप नेकी की श्रीर उसके नेक फल की श्रीर ईश्वर की श्रीर जगत् की भलाई की बात करते हैं ? श्राप भोले हैं। श्राप ख्वाब में रहते हैं। युग बुद्धिवाद का है श्रीर श्राप में बुद्धि नहीं है। श्राप भावुक हैं। भावुकता के कारण श्राप सीधी उन्नति की सहक पर से हटकर किसी सेवा-वेवा के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं तो पहिए। पर हम बताते हैं कि वह लाभ का सौदा नहीं है।

श्रीर में यही कहना चाहता हूँ कि जय-तक हमारे मानियक शीर सामाजिक मूल्य ऐसे नहीं हो जायेंगे कि श्रादमी का जामाजाम हो मतु-प्यता के पैमाने में नापा जाय, श्रयांत् जय-तक श्रादमी धन से नापा जायगा, मन से नहीं, तय तक हमारी जल्जा श्रीर ग्लानि के दर्य हमारी श्रीखों के सामने श्राते ही रहेंगे।

वह श्रालीशान न्युनिसिपेलिटी की हमारत खड़ी है। उसके वारों तरफ़ बाीचा है श्रीर पुलिस के सन्तरी हैं। लेकिन उसके पाद मरसुकों की पाँत श्रपने दारिह्य श्रीर श्रपने मेंल को खोले पढ़ी है। न्युनिसि-पेलिटी के महत्त के लिए क्या यह दश्य कलंक का नहीं है? श्रीर हम न्युनिसिपेलिटी के उस मेन्थर को सबसे ज्यादा चाहते हैं, जो सबसे श्रच्छे कपड़े पहनता श्रीर सबसे श्रच्हा योलता है। नगर-पिता हम उसे यनाते हैं, जो सेवा की यक्वास करता है कि सेवा का काम न हरना पढ़े।

पर सच यह है कि मनुष्य का लाम मनुष्यता का लाभ ही है। इससे वह कुछ भी लाभ का सीदा नहीं है, जिससे मनुष्यता की पूँजी लुटती है। इस पात से श्राँत यचांकर जो जाभ के सीदे के फेर में पड़े हैं, वे श्रपंत को मुलावा है रहे हैं। वह दिन शाने पाला है कि हम देखेंगे संचित धन श्रादमी का गीरव नहीं, पह श्रादमी का कोट है। श्रीर मालदार यनने की इच्छा मनुष्यता की निष्ति में नक्य लगाइर चोरी करने की इच्छा से कम या भिन्न नहीं है। श्राज हम प्रपंत लगाइर को दूसरे के श्राजाम में देखते हैं। हमारी जय में जो शाता है पह दूसरे ही की जेव में से तो शाता है। किसी को दिहा रूपे या यनाए दिना हम मालदार रह या यन नहीं सकते। निषट दिहाता ही तर्थीर में हम दरते हैं; तो श्रापनी धनाश्यता की श्राकांदा से हमें एरना होगा! नहीं तो शपने ही रोग का दूसरा पहलू हमारी श्रीयों के शाने जाने में दम

नहीं सकता। धनी धन में यन्द नहीं हो सकता। श्रीर कितना भी यन्द रहे, श्रपनी श्रात्मा के दैन्य के श्रनुभव से वह नहीं छूट सकता। श्रादमी लाचार है कि मरे श्रीर लाचार है कि जाने कि धन साथ नहीं जाता। इसी तरह वह लाचार है कि पाये कि धन बटोरना बलेड़ा ही बटोरना है श्रीर एक जगह धन का इकट्टा होना शरीर में खून के इकट्टा होकर गिल्टी बनने के समान हैं

तो भी हम अम को पोसते हैं। क्योंकि चारों श्रोर से उसकी सुविधा है। श्रासपास हमारे सब के मनों में सोने की छड़ी वस गई है। उससे स्रादमी को नापा जाता है। हममें उस रोग का थीज है ही। पड़ौसी से अपने को वदकर मान सकें, तभी हमें सुख मिलता है। अपने को घटकर मानने को लाचार हों, यही दुःख का कारण है। यस, इस तरह मेरे-तेरे की तराज़ू में इम लटके रहते हैं। वह तराज़ू है ही राग-द्वेष की। उसकी उपडी श्रहंकार के हाथ में है। उसके बाट सोने-चाँदी के हैं। श्रीर यस, उन्हीं यार्टों पर श्रपना लाभालाभ तोलकर हम चलां करते हैं। पर तराजू ही वह खोटी है। क्योंकि मेरा-तेरा ही गलत है। पड़ौसी से यहा वनकर जो सुख मेंने माना है, वह सुख मेरे हाथ में कहाँ, वह तो पड़ौसी की मुद्दी में हैं। भ्रपने को वह छोटा न माने तो मेरे यहप्पन का सुख भी किरिकरा हो जाता है। इससे मेरा श्रसत सुख तो पड़ौसी को सुखी यनाने में है। क्योंकि यह सुख सुक्तसे कोई छीन ही नहीं सकता। इस ढंग से देखने पर जो जितना लाभ का सौदा समका जाता है, वह उतना ही नुकसान का हो जाता है। क्योंकि श्रहंकार का फूलना श्रात्मा का चीरण होना है। श्रमिमान श्रात्मा का शत्रु उहरा। धन श्रभिमान की गाँठ है। धन की दुनियाँ में सबसे बड़ा सत्य इन्ज़त है। जो कि खुद मूठ है। इङ्ज़त में तुलनात्मक भाव है। मेरी नाक कैंची होने का मतलय ही यह है कि वह दूसरे से ऊँची है। संसार ऐसे ही चलता है। पर मुक्ति ऐसे थोड़े ही मिलती है।

में मानता हूँ कि परस्पर की सहायता को भलाई की कोटि से

जङ् की यात 💴 🗝

डवार कर स्वमाव की कोटि वक इमें लावा होगा। मलाई मानो एक वितिस्क वस्तु है। मानो वह कोई उपकार है। बानी इम उस पर गर्व कर सकते हैं। पर, यह तो बड़ी मारी मूल है। में जानता है कि क्षिति मान को जो उसले एक प्रकार की सेंक मिलती है, उनके कारण पहुंचा उपकार कर्म किया जाता है। इसीलिए में यह वहना भी हैं कि मला करके दूसरे से ज्यादा हम अपना भला करते हैं। इसने भलाई का क्षेय कैंसा?

शुरू में मैंने यही धात टठाई थी कि मलाई जय तक इमसे तूर की वस्तु रहेगी, तय तक काम नहीं चलेगा। इसमें से प्रदने को भला श्राइसी कहने को शायद ही कोई तैयार हो। पर मसकदार अपने को सब सानते हैं। इस सब स्वार्थी हैं कि नहीं, श्रवना नक्षा-सुरुधान है वेखते हैं। इस सब समकदारी में समान हैं। मैं यदी कहना चाहता था कि जिसको नेकी कहकर सामान्य से ठाँची कोटि दी जाती है, पर समकदारी (Common-Scose) की यात होनी चाहिये। श्रयांत् सामान्य सुद्धि की दृष्टि से नेकी का काम हमारे लिए लाम का मौदा भी होना चाहिये।

यहाँ श्राकर में मानव-समाज के स्थवस्थापकों दो होप हेता हैं। ये इन प्रकृत मानवीय मुल्यों के विकास में सहायक नहीं हो रहे हैं। ये जिस छंदा में श्रवने को शासक मानते हैं श्रीर संवक की भी ति स्पवहार नहीं करते हैं, उत्तने ही छंदा में वे सदोप हैं। उत्तने ही छंदा में वे स्टी कीमतों को मजबूत करते हैं श्रीर श्रस्ती बीमतों को उमरने से रोहते हैं। ये इन्सान को इन्सान बनाने की श्रोर प्रेरित नहीं बरने, युविट उसमें बदा बनने, कैंचा श्रीर श्रमीर दनने की सालमा पैदा बरने हैं।

में सानता हूं कि बादमी में बादमी के प्रति वो तृग्या, ईपी, व्यंपा और श्रवहेलना के भाव देखने में बात हैं, वे मृत्यनः र्मी शांधिति जीवन-नीति के पालन करने के कारण दनते हैं। मणा श्रविशंग दसी पर लड़ी होती है। स्वित्यों में बादाबायों की गृलि दो मृत्य में नष्ट करने में शासन-सत्ता का हित नहीं है। इससे जनता के ऐक्य से उसे डर लगता है, क्योंकि जनता का अनेक्य शासन का समर्थन है। शासन का मन्त्र है, भेद डालो और राज करो। जन-समाज में श्रेणियों डाल कर शासन चलाया जाता है। ऊँच और नीच, अमीर और गरीय, इस तरह के भेद सत्ता के लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि उस भेद के कारण सत्ता अनिवार्य बनती है। दो लहें तो बीच-बचाब का काम हाथ में लेने के लिए तीसरा आ हो जाता है।

इसी से हितों की अनेकता पैदा करके शासन-सत्ताएँ मज़बूत बनतीं हैं। सब को अपने-अपने स्वार्थ की पड़ती है। इस स्वार्थ की वृत्ति को गहरा करके मानव-जाति के व्यवस्थापक अपनी कुर्सी को निश्चिन्त बनाते हैं। पर यह भी निश्चित है कि इस तरह वह अपनी कुर्सी को कर्लाकित करते हैं। भेद पर बनी व्यवस्था टिकने वाली नहीं। आदमी के भीतर स्वार्थ है तो निस्वार्थता भी है। यानी स्वार्थी आदमी में ही यह प्रतीति निवास करती है कि दूसरे की हानि पर पलने वाला स्वार्थ मेरा सच्चा स्वार्थ नहीं है। सच्चा स्वार्थ मेरा ही वह है जो दूसरे के स्वार्थ के साथ अभिन्न है।

इस तरह यह हालत यहुत दिनों तक रहने वाली नहीं है कि लोग सिड़क के किनारे पड़े जीते कंकाल को देखते हुए निक्ल जायें। जलदी वह समय थ्रा जायगा कि जब ध्रपने व्यवस्थापकों से हम पहुँगे कि क्यों तुमसे इतनी चूक हुई कि वह ध्रादमी सड़क पर पड़ा हुआ है ? तुम हकुमत के लिए हो, व्यवस्था के लिए नहीं हो। तुमको हाथ का हुनर तो कोई थ्राला नहीं था, तुमको थ्रोर कामका न जान कर यह काम सोंपा गया है। पर तुममें यह पुरानी वृ श्रयतक मौजूद है कि तुम श्रपने को श्रफ-सर समको थ्रोर उसमें भूल जाथ्रो ? ध्यान रहे कि तुम सेवक हो, तुम मालिक के विश्वास को लो नहीं सकते। जो काम तुम्हें सोंपा गया है उसमें चूकते हो, तो जाथ्रो, श्रपना रास्ता देखों।

श्राप सोचिए कि जय लड़ाई हो रही हो, तो बारूर को बरवाद

करने वाला आदमी किवना गुनद्गार है। इंरबर की यृष्टि में हर आदमी यालद के गोले के मीनिन्द है। इसे दरवाद होने दिया जा महता है; वसले मीव का काम जिया जा सहता है, या उससे जिन्द्रगों का काम जिया जा सहता है, या उससे जिन्द्रगों का काम जिया जा सहता है, या उससे जिन्द्रगों का काम जिया जा सहता है। मनुष्य-जाति के व्यवस्थादकों का न्याय एक दिन इसी वराजू पर किया जायगा कि उन्होंने इंरबर की पूँ जी का प्यायनाया; किवना खीया, किवना कमाया श्रिष्ट्रमी-प्राद्रमी में विवर्ग प्रकर्ण, निस्तार्थता प्रदेशों वह कमाई है। जितना उनमें अनेवय और स्वर्ण बढ़ेगा, वह हानि है। घन्त में देखा जायगा कि आदमी का व्यवस्थादकों ने क्या उपयोग किया है शिक्तनों की इरबर की समना में विवर्ग दिया श्रीर कितनों को श्रवस्थ रखा श्रिष्ट्रमी के श्रवहर कितनों हिंगा (स्वार्थ), को पोषण दिया श्रीर कितनों उसमें आहमा (सेवा) की द्राणि की जायगा ।

व्यक्ति एक शक्ति का पुन्त है। व्यवस्थानक वा काम है कि दस् शक्ति का श्रिथकाधिक उपयोग को। दससे दुसी का दिसाय माँगा जायगा! यह जो सदक पर श्रादमी पड़ा है—किस हक से दसे यहाँ पटा रहने दिया गया है ? सहा से तो वह ऐसा न होगा। दिसी माँ का पट येटा होगा, कभी जयान रहा होगा, मन में टमेंग कीर साक्षा होगी। किसी के लिए दसमें प्रेम होगा। चाहता होगा कि में कपने हो है बालूँ 1,........ यही प्राव यहाँ पयों है ? दसकी जयानी चौर दसदा प्रेम स्रोत दसकी मनुष्यता पयों हवा में दर लाने दी गई ? पयो वह प्रायमी सफल और सार्थक नहीं हो नका है क्यों यह पहाँ सदके पर मनुष्य का विरस्कार पावर और अपने मन में मनुष्य के लिए विरस्कार मरूप की को गाँउ के मानिन्द यहाँ पड़ा हुना है ? वयों जो मेन दिशीसे उर स्वत्य या पूजा फैला रहा है ? दौन दसके मन की जानना है ? सायद मोग दससे जितनी एका करते हैं, दससे कहीं तीम एका दनके लिए हममें हैं। हस तरह दस पड़े हुन् काल्मी की देन्द्र बनायर यह एका का सारे वायुमगढ़ में फैलता जा रहा है। जो प्रीति घखेरने के लिए ईरवर की छोर से यहाँ छाया है, वही छादमी जब नफरत की गन्दीली गाँठ यनकर छाम सड़क पर पड़ा हुआ है, तब हमारे व्यवस्थापक कैसी सुव्यवस्था छौर शासक कैसा शासन कर रहे हैं? क्यों न कहा जाय कि वे कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, चस ढोंग छौर छौर छाड़-स्वर कर रहे हैं!

नये-नये श्रस्पताल खुल रहे हैं श्रीर फण्ड हो रहे हैं। श्रच्छा है कि वह सय हो। पर महाप्रलय श्रीर महाज्याधि का बीज जो घृणा है श्रीर जिसके कीटाण उस ज्याधि के विषम रोगियों में से फूट कर चारों श्रीर फैल रहे हैं—उसकी श्रीर भी किसी का ध्यान है? बिक सुक्ते कहने दोजिए कि ज्यवस्थापकों के खुद के रवेंथे से वे कीटाण यहते श्रीर फैलते हैं। ज्यवस्थापक श्रीमानों है श्रीर श्रीमान नीची श्रेणी के श्रीर फैलते हैं। ज्यवस्थापक श्रीमानों है श्रीर श्रीमान नीची श्रेणी के श्रीदमी में श्रसन्तीप श्रीर द्वेष पैदा करने का कारण होता है। इस तरह ज्यवस्थापक श्रस्वस्थ है श्रीर वह श्रस्वास्थ्य पैदा करता है।

हम न जानें, पर सम्यता के वैभव के नीचे यह कीड़ा लगा हुआ है। हम क्या इधर उधर की बात करते हैं। छोटे-मोटे रोगों के शमन का उपाय करते हैं। वह करें, पर अपने बीच के उस महारोग को भी तो पहचान लें। वही है जो श्रादमियों की शक्ति को आपसी सहयोग में समृद्ध नहीं होने देता और आपसी स्पर्धा में बरबाद कर देता है। वही है कि जिससे विषमताएँ पैदा होती हैं; विवाद, कलह, श्रान्दोलन श्रोर युद्ध पैदा होते हैं, जिसके कारण एक श्रोर भूख श्रीर दूसरी श्रोर ऐश देखने में श्राता है; जिसके कारण एक रंक है तो दूसरा

मैने कहा कि मौत में मुक्ते भय नहीं। वह तो जरूरी है। पर यदि हमारी ज्यवस्था सच्ची हो तो कोई मौत घृगा का संचार करने वाली न हो। बिक वह प्रेम का संचार करे। सदक पर पड़ा आदमी मरेगा तो आपने चारों श्रोर घृगा का एक चलय छोड़ जायगा। वह कटुता लेकर जायगा और सबके लिए यद्दुआ दोड़ जायगा । में मानता हूँ कि यह यद्दुआ हमारे सिर ट्रेगा । न सोविए कि टसमें शक्ति नहीं हैं । रंगम ने कहा तो है कि निर्धल को न सताओं, क्यों हि टसकी मोटी हाय है । सुई खाल की सांस से क्या लोहा मस्म नहीं हो जाता ? थीर में मानता हूँ कि इस जगत् को खलाने वाली मूल शक्ति हा नाम प्रेम हैं । जितनी प्रकार की और शक्तियाँ हैं, सब टसकी स्वान्तर हैं । यही शक्ति पायमी की करनी से सह और हुश्च होकर पूणा यन जाती है । टसको प्रशक्ति मानना हमारा यहा मारी अम है । वह पूणा संबद्धित होकर जाने क्या नहीं कर सकती ? ताज उससे पूल में गिर गये हैं और तग्य उद्धर-पुलट हो गये हैं । कान्ति और नाम किसका है ! घादमी की हाती के भीतर से, जैसे मानो धरती के गर्म में से, हुंचार भरती हुई जय यह शक्ति उमर कर फुटती है, तय कीन उसके घागे टिकता है ? इससे न सममा जाय कि प्रमुता की हो सत्ता है, बास की सत्ता ही नहीं है । रूप कर, इक्टा होकर वह कभी ऐसे प्रयत्त और घतक्ये वेग से फुटता है कि ठिकाना नहीं ।

शक्ति नष्ट नहीं होती। नष्ट कुछ नहीं होता। या तो यह उपयोग में आती है, नहीं तो चारों-ओर को खाने दौएती है। धाइमी मण्युच यास्द्र का गोला है। वह जिन्दगी में धगर करने लायक युछ नहीं कर जाता, तो न करने लायक बहुत-कुछ कर जाने को यह लाचार है। जाम से नहीं तो सोच-विचार से करता है। वह या तो धायने शीवन से प्रशान देता है या फिर श्रम्थकार शीर एखा फैलाता है। प्रायेक श्रमणन शीवन श्रपनी जकट चारों श्रोर होए जाता है, जो मनुष्य-शांति के विवास पर वेदी की तरह काम करती है।

हम भीने हैं घगर मानते हैं कि सएक पर मरने को गुले पर पाइसी से हमारा कोई बास्ता नहीं है। हम उमकी लॉबबर ला खबते हैं, बत समस्ता भून है। स्ववस्था न समसे कि उस शुल्यों को भूग से अपी के निष्ण होएकर यह स्वयं सुरक्षित रह लागी है। हम जीने होकर हमें मरने के लिए छोड़ दें, पर वह मरकर हम ज़िन्दों को नहीं छोड़ेगा। क्यों कि ईश्वर के कान्न में शक्ति नष्ट नहीं होती छोर उस सरने वाले की छाती में जितनी घृणा भर गई थी, वह भी व्यर्थ होने वाली नहीं है।

घृणा उसी तरह शक्ति है जैसे प्रेम। उत्तर चता प्रेम घृणा है। दो हजार यरस नहीं हुए कि ईसा मरा। मरना सब को है। पर ईसा की छाती में मरते समय जो प्रेम भरा हुआ था, वह क्या व्यर्थ गया ? नहीं, व्यर्थ नहीं गया। ईसाइयत उसी का नहीं तो किसका परिणाम है ? ईसा की स्मृति में से श्रीर उसके उपदेश में से श्रीर उसके प्रेम में से वह री श्राई कि मनुष्यता मिलती चली गई श्रीर सत्ताएँ उत्तहती चली गई।

हम कहते हैं कि ईसा की मृत्यु श्रादर्श थी। विचारा सहक पर है मरने वाला क्या यातना पायेगा उसके मुकावले जो कि ईसा ने पाई। फिर भी ईसा की मृत्यु श्रादर्श थी श्रीर उस भुखमरे की मृत्यु कलंक होगी। कारण, मरते समय ईसा की श्रात्मा में से फुहार छूट रहे थे, उधर वह श्रावारा सरेगा तो उसमें से घुणा के छींटें ही चारों श्रोर उहाँ हो होंगे।

में चाहता हूँ कि इसी बात को हम पहचानें। सड़क पर पढ़े उस भिखारी को उपकार के ख़याज से बचाने के जिए हम न ठहरें। बिक देखें कि वह तो छाग हैं, जिससे हमारा दामन बचा नहीं रह सकता। छाग ठहरे तो सब भस्म हो जायगा। इससे हम खुद बचें नहीं, न ब्यवस्थापक को बचने दें। व्यवस्थापक हमारा भूजा है। दफ्तर की फाइजों में वह छपने दिल को खो बैठा है। हमारा काम है कि हम उसको चेताएँ। कहें कि छो दफ्तर के मेरे भाई, तुम्हारा कर्जक सड़क पर पड़ा हुआ तुम्हारी शर्म को उघाड़ रहा है। छोर नहीं, तो छपनी शर्म को ढकने का प्रयन्ध तो करों। कहाँ है तुम्हारा छस्पताल छोर ऐम्झुलेन्स साड़ी १ फ़ीरन भेजो छोर फ़ीरन इन्तज़ाम करो। फ़ाइल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इस श्रपने घर में लगी श्राग को दुक्ताने में एक मिनट दे दोने हो फिर पीछे नुम्हीं चेंन से रहोगे। नहीं दोगे हो फ़ाइलों-समेत प्रपने पर् में ही तुम जल मरोगे।

जो घुणा श्रीर श्रपमान की श्राम से फुँक रहा है, डमको सुमान में देर करना उस श्राम को नयीता देना है। इसमें उपकार की पान नहीं है, एकदम स्वार्थ की बात है। सदक पर परे पैसे को उठा मेंने में एक एण हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पहती। वहाँ हमारा स्वार्थ है। पर उससे कहीं बनिष्ठ स्वार्थ सड़क पर परे शादमी के साथ हमारा वादक्या है। एक बार पैसे को तो न भी उठाएँ, पर शादमी को यो उठाने की सोचना ही पड़ेगा।

में ज्यक्ति की दिवक्ततें जानता हूं। स्यवस्था का दिल पाराणी है। काम वहाँ का दफतरी है। स्यक्ति की सद्भावना का असर यहाँ नहीं पढ़ता, या यहुत देर से पढ़ता है। श्रकेले आप उस ज़िन्दा लाश को कैसे टठाइए ? सदद किसकी लीजिए ? ऐरवुलेम्स कहाँ में मैंगाहए ? श्रम्पताल की परेशानियाँ श्रीर ज़िल्ल वहाँ तक मेल्टिए ? हत्यादि। श्रीर यह सय सोचकर मानो मन पर पत्थर रणकर श्राप लग लीजित मौत को देखते हुए निक्त जाते हैं। श्रीर ईट्य-श्रह्मर या विजित्त सर्जन या श्रीर श्रिकारी व्यवस्थापक इधर से गुज़रों में, जो श्रिक सम्भव तो यह है कि वह मोटर में गुज़रें श्रीर शिसो श्रम्भियर हाय के लिए खाली ही न हों। या श्रीखों यह स्थ्य पढ़ भी पाय तो उनके मीन दन को हा न सके—वर्षोंकि यह शादमी सरकारों हैं।

पर में नहीं जानता कि बिना कह उठाए कोई हाग वैसे एक सकती है। यह सही है कि कष्ट उसी को उठाना परेगा कि लिए वा श्रोंख श्राम देखती है श्रीर जिसका मन उसकी सुलम बाला है। प्रीर जिसको मुक्स जगती है वह श्रपनी साबिर क्ष उठाएगा से। यह फिर उपकार श्रीर द्या शादि की बाजों के लिए पाली ही दहाँ स्ट्रमा

पर जो कहना है यह यह कि स्वयस्था ध्रम्यवस्थित है। धीर स्थलत

साच-विचार

वह अष्ट है कि जहाँ ऐसे दृश्य मिलते हैं। व्यवस्थापक श्रीर शासक श्रमर पहले इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं श्रीर श्रपनी-श्रपनी तनख़्वाहों श्रीर भन्तों की दात उन्हें अससे पहले स्मती है, तो वे श्रपने श्रिधकार के पात्र नहीं।

The state of the s

## पैसा : कमाई ग्रार भिखाई

हमारे घरों में यच्चा कभी पड़ने के बजाय खेलता है तो श्रीमती गुस्से में ब्राकर कहती हैं "हुष्ट, पड़ता क्यों नहीं है ?" बही गुरमा स्थायी होने पर हुश्चिन्ता का रूप ले लेता है। तब माँ यहती है, "मेरा क्या, खेलता रह, ऐसे त् ही ब्रागे भीख गोंगता किरेगा। पड़िगा-लिखेगा तो हाकिम बनेगा; नहीं वो दूर-दूर भटवेगा।"

लढ़का भीख माँगने या पद-लिखकर अप्रत्यरी करने के चन्नर हो न सममता हुआ भरलाकर कह देता है कि ''हाँ, हम माँगेंगे भील ।''

माँ कहती है, "हाँ, भीख ही तो माँगेगा। र्न लच्छनों छीर नुकतं क्या होगा? वैशरम, वेशकर, दुष्ट !!" साथ दो एक चपत भी दच्छे की कनपटी पर रख देती है।

इस पर यालक का नियम येँथा हुन्ना नहीं है कि यह पया घरेगा। कभी रोकर बस्ते में सुँह दालहर येंठ जायगा, तो कभी सुँह उठावर चलता बनेगा श्रीर बस्ते को हाथ न लगायेगा। कभी विरोध में भाग कर धूप में श्रीर भी जोर-शोर से गुल्ली-इच्डा खेलने लग जायगा। श्रीर कभी "श्राहाय, उसके मन का ठिकाना नहीं है।

श्राह्ये उस निष्मांगे की यात को ही कहाँ समर्से जिसके होने का सम्भावना से माँ डरवी छौर यालक को दराती है। उस दिन चगुण्यान में पढ़ा कि एक बादमी पकड़ा गया। यह उरट-वरह के विस्से उगुर स्टेशन पर यात्रियों से माँगा करता था। ज़रूर उसमें श्रभिनय की कुशलता होगी। विद्यार्थी श्रपने को कहता था, तो विद्यार्थी लगता भी होगा। इसी तरह श्रनाथ यालक, संकटापन्न पिता, भटका यात्री, सम्श्रान्त नागरिक श्रादि-श्रादि यताकर सुना गया कि वह हर रोज ख़ासी 'कमाई' कर लेता था। उसके हरे पर पाँच हज़ार की जमा मिली।

वह ऐसे पाँच हज़ार जमा कर पाया। सुनते हैं दस-वारह वर्षों से वह यह व्यापार कर रहा था।

हमारे पढ़ोसी ने पाँच वर्ष ज्यापार किया घीर ढाई लाख रुपया पैदा किया।

पर भिखारी जेल में है श्रीर पड़ोसी लाला राययहादुर हैं। कारण, भिखारी की कमाई कमाई न थी श्रीर लाला की कमाई कमाई है। भिखारी ने ठगा श्रीर लाला ने कमाया। तभी पहला केंद्री है श्रीर लाला मजिस्ट्रेट की कुरसी पर हैं। यानी भीख भीर कसाई में फ़र्क़ है।

श्रगर हाथ फैलाने वाले ने श्रपने पीछे कुछ जोड़ रखा है, तो उसका हाथ फैलाना घोखा देना है। तब क़ानून उसे देखेगा।

सज़ा मिलने पर जब हम ऐसे श्रादमी के बारे में सोचते हैं, तो दया नहीं होती, गुस्सा श्राता है। हम उसे धूर्त (दूसरे शब्दों में, चतुर) मानते हैं। हमें उत्सुकता होती है कि जाने उसने कैसे हतना रुपया जमा कर लिया होगा। बदमाश श्रव्हा हुश्रा पकड़ा गया श्रीर सज़ा मिली। हो सकता है कि उसकी सज़ा पर हमारे सन्तीष का कारण यह हो कि हमारी भरी जेब पर से इस तरह एक खतरा दूर हुश्रा। श्रीर मुँ मलाहट का यह कारण हो सकता है कि पाँच हज़ार रुपये उसके पास क्यों पहुँचे, जो कहीं हमारे पास श्राते।

श्रव दूसरे भिखारी की करपना की जिए जो सचसुच श्रसहाय है। जितने दाने उसके हाथ पर श्राप ढाल देंगे, उतने से ही वह श्रपनी भूख मिटाने को लाचार है। इस श्रादमी को पकड़ने के लिए कान्त का सिपाही कप्ट नहीं करता; न्यों कि श्रासानी से लात-घूँ से मास्कर या

मनुष्यता हुई वो घेला-पैसा फॅक्टर टमे घ्रदने से टाला डा महता है ।

श्रम सन की सच यात कहिए। यह चतुर उम श्रीर यह निपट मिखारी, दोनों में श्रापको कीन कैसा लगता है? चतुराई के निप्श्राप एक को जेल देंगे श्रीर मोहवाजपन के लिए दूसरे को द्या। याते एक की ब्यवस्था करेंगे, दूसरे को उसके भाग्य पर होतेंगे। सप पृहिए तो दीन मिखारी से श्रापको कष्ट श्रीर श्रमीर मिखारी से श्रापको गुरमा होता है। श्रमीत जो उमी से श्रपनी सहायता कर लेता है, यह शापको जाहम श्रादमी मालूम होता है। पर जो उतना भी नहीं कर महना श्रीर निपट श्रापकी द्या पर निर्भर हो रहता है, वह श्रापकी श्राप होता है। सालूम हो जाय कि यह जो मामने श्रापके हाथ फैला रहा है, मोली में उसी के हज़ार रुपये हैं, तो श्राप उसे ग़ीर में देखेंगे, उसमें दिलचस्त्री लेंगे। श्रपनी कहा में उसे एकद्म श्रावम श्रीर में तुच्छ नहीं मानेंगे।

पर वह भिलारी जो काया से सुखा है और पेट का भूगा, नाप चाहोंगे कि वह आपकी आंखों के आगे पड़ ही जाय, तो जल्दी-मे-लन्दी दूर भी हो जाय। आप यथाशीय पैसा फेंक्कर या रास्ता काटकर दमसे अपने को निष्कंटक यना लेना चाहेंगे। अर्थात् क्ट-मूट के भिग्गरी जो आप सह सकते हैं, सचसुच के भिन्तारी को नहीं सह सकते। दूसरा हमें अपनी ही लज्जा मालुम होता है।

श्रव एक बात तो साफ़ है। वह यह कि पैसा चाहिए। पेट दो श्रव चाहिए श्रीर श्रव यद्यपि घरती श्रीर मिहनत पर होगा है, पर मिलता वह पैसे से है। पैसा पहना नहीं जाता, रगया गर्ही जाता: उससे किसी का कुछ भी काम नहीं निकलता। तो भी हर एक हो हर काम के जिल् चाहिए पैसा हो। यानी पैसे में जो गाँघा है, उसे रगयो तो चाहे वह किसी झदर जहर ही साधित हो, हिर भी पैसे दी ही मत है। ऐसा ह्सलिए कि वह श्रीमत उस (तींचे) ही नहीं, हमारों है। हमने वह की मत दी है, इससे हम तक श्रीर हम पर ही यह सापद है। पैसा क्या रुपया फेंकिए कुत्ते के श्रागे, वह उसे सुँघेगा भी नहीं। रोटी ढालिए, तो श्रापकी इस उदारता के लिए जाने कितनी देर तक श्रपनी पुँछ हिलाता रहेगा। यानी, फर्जी के सिवा रोटी से श्रधिक पैसे में मूल्य नहीं है।

पैसे के मूल्य को हम कैसे बनाते हैं श्रीर हमीं उसे कैसे थामते हैं, यह एक दिलचस्प विषय है। लोग कहेंगे 'श्रर्थ-शास्त्र' का, पर सच पुछिए तो यह काम-शास्त्र का विषय है। काम का श्रर्थ यहाँ कामना लिया जाय। कामना के वश न्यक्ति चलता है। इस तरह पैसा असल मानव-शास्त्र का विषय है। न्यक्ति के मानस से म्रजा ताँवे के पैसे की श्रठखें बियों को सममना विजली के बटन से श्रलग उसके चिराग को समकने जैसा होगा। कठपुतली खेल कर रही है, नांच-कृद दिखावी है, पर पीछे उसका तार थमा हैं वाजीगर की उँगलियों में । पर वह तार इमें दीखता नहीं, वाजीगर दुवका है श्रीर सामने कर्षुतिलयों का तमाशा दीखता है। यच्चे तमाशे में मगन होते हैं, पर सममदार तमाशा देखने या दिखाने के लिए कठपुतलियों से नहीं याजीगर से यात करेंगे। पैसे के बारे में भी यही मानना चाहिए। उसका न्यापार श्रादमी के मन के व्यापार से वैसे ही दूर है, जैसे श्रादमी की उँगली से कठपुतली या विजली के वटन से लट्टू दूर है। वीच का तार दिखता नहीं है; इसलिए वह श्रीर भी श्रिभन्न भाव से है, यह श्रद्धा रखनी चाहिए ।

पर कहीं यह द्यर्थ को लेकर द्यनर्थ व्यापार न समका जाय। हम शास्त्रीय द्यर्थ नहीं जानते। किन्तु देखा है कि द्यर्थ-शास्त्र सीखने वाला उस द्यर्थ-शास्त्र को सिखाने वाला ही वनता है। उस शास्त्र-ज्ञान के कारण कभी द्यर्थ-स्वामी तो यनता हुन्ना वह पाया नहीं गया। द्यपने द्यर्थ-शास्त्र को पड़वाने के लिए ऊपर का द्यर्थ-स्वामी ही द्यर्थ-शास्त्रियों को द्यपने द्यर्थ में से वेतन देने का काम जरूर करता रहता है। इससे प्रकट होता है कि द्यर्थ का भेद द्यर्थ-शास्त्र में नहीं है, श्रन्यत्र है। योड़ी देर के लिए पैसे का पीड़ा की तिए। इस हाथ से उम हाथ, उस दूसरे से फिर वीसरे, फिर चीये, इस तरह पैसा चक्कर काटता है। उस वेचारे के भाग्य में चकराना ही हैं। कहीं वह बैटा कि लीग कहेंगे कि क्यों रे, त् बैटा क्यों है, चल, घपना रास्ता नाप। किन्तु पैसे की घपनी यात्रा में तरह-तरह के जीव मिलते हैं। एक उसे द्वारों से विपटा-कर कहता है कि हाय-हाय, मेरे पैसे को देहों मत, मेरी द्वारी के नीचे उसे सीने दो।

पर, पैसे वेचारे की किस्मत में धाराम यदा हो तो सभी कुछ न एक जाय। इससे यदि उन प्रेमी का प्रेम पैसे की काया को छोदना नहीं चाहता तो उसका यदा दुप्परिणाम होता है। यह वो वही यात है कि खन हमारे बदन में दौंद रहा है धौर कोई ध्रवयब कहने लगे कि तु वहीं जाता है, यहीं सेरे पास एक जा। फोड़े जो बदन में ही जाया करते हैं. सो क्यों ? किसी ख़ास जगह ख़न की गदिश टीक नहीं होती, हमी पगह से तो। यह जुदा बात है कि फोदे भी होते ध्रसल में शरीर की स्थाए-प-रज्ञा के निमित्त हैं। ऐसे ही कीन जाने, समाज के शरीर में कंपन की काया के प्रेमी भी किसी ध्रच्छाई के निमित्त यनते हों। पर फोदा प्रट्या है, धौर कंचन-प्रेम भी हटता ही है। ऐसे, पैसा बीच में थकहर प्रेचारा सोंस लेने को एके, तो पात दूसरी; बेसे किमी के धालिंगन में गारी नींद सोने की उसे हजाज़त नहीं है। हस निरन्तर चपरर से बेचारा पैसा बिस जाता है, मूरत धौर हरूक उस पर नहीं दीगते, तब हुँ ह दिपा-कर जहाँ से धाया वहीं पहुँचता है कि दिर उसे पुनर्जन्म मिले।

श्रभी थोट्रे दिन पहले रानी का रूपया तिच गया। श्रम श्रामी ≱ गद्दों के नीचे कोई रानी का सिक्का मीया मिल लाय, तो प्या श्राम सम-मते हैं उसे सोलह श्राने को कोई पूछेगा ? श्रजी, राम का नाम लीजिए। सिक्के में क्षीमत थोड़े थी। जैसे उाली गई थी वैसे यह होमत सीच ली गई। श्रम रानी के सिक्के यथा हैं, उनडन गुपाल हैं। यस मृत्त देखिए श्रीर मन भरिए।

इस पैसे की यात्रा का वर्णन कोई कर सके, तो यदा श्रच्छा हो। शास्त्रीय प्रतिपादन नहीं, वह तो श्राडम्यर है श्रीर वेजान है। वर्णन, जैसे कि घ्रपनी यात्रा का हम करते हैं; यानी, सचित्र घ्रीर जीवन की भाषा में। में मानता हूँ कि पैसे के तथ्य का किसी को यदि श्रनुभव हो श्रीर उसके पास कल्पना भी हो, तो वह पैसे की श्रसिलयत पर एक श्रत्यन्त सुन्दर उपन्यास हमें दे सकता है। पर पैसे के साथ दुर्भाग्य लगा है। वह कमयस्त है शक्ति। जिसने भी उस शक्ति को समसा. वही उस शक्ति को यटोरने में लग गया। भ्रव कहा जायगा कि इस जीवन में शक्ति का संग्रह भी न किया जाय तो श्राद्मिर किया क्या जाय ? कुछ कहेंगे, धर्म का संग्रह किया जाय । श्रीर सच ही कुछ जैसे सामान वटोरते हैं वैसे पुराय भी वटोरते देखे जाते हैं। पर हाय, धर्म का संग्रह ही किया जा सकता, तो क्या वात थी! तब ऋषि कुटी न वनाकर गोदाम यसाते । श्ररे, वह तो स्वर्ण की जगह श्वास के संब्रह के उपदेश जैसा है। अर्थात् अपने को लुटायो, इसी में धर्म का थर्जन है। श्रव इस यात को कोई कैसे समके श्रीर कैसे समकाए ?...पैसा ख़रचे विना कभी जुड़ता है ? श्रीर जो रुपया छोड़ सकता है, वही श्रशरकी जोड़ सकता है। यह क्या हम रोज़ श्राँखों नहीं देखते कि जिसकी जहाँ मुद्दी चैंधी कि वह मुद्दी उतनी ही भर रह गई । रुपये पर मुद्दी लाने के लिए पैसे पर उसे नहीं वैंधने देना होगा। श्रर्थात् लाखों की कमाई हज़ारों लगाए (गैँवाए) विना न होगी। इसी तरह धर्म की कमाई धन उजाड़े बिना न होगी। यात यह है कि धर्म है प्रीति श्रौर प्रीति श्रौर शक्ति में रात्रुता है। शक्ति के ज़ोर से श्रौर सर्व हो नाय, शीति नहीं होती। इसलिए जो भीति कमाए, वह शक्ति खो दे।

पर यह में क्या कह चला ? कह रहा था कि पैसे का उपन्यासकार चाहिए। वह पैसे की काया पर न रीके। न उसकी शक्ति पर जूके। बिलक उसके सत्य में ही वह तो श्रपनी श्राँख रखे। पैसे की शक्ति जित-लाई तो अला क्या जितलाया ? यह तो साया बतलानी हुई। उस पैसे की श्रकिंचित्करता दिखलाई जा सकेगी, तभी मानी दसकी मत्यका प्रगट होगी। जैसे कि श्रादमी प्रेम में श्रवने को जीकर पाता है, दैसे ही निकम्मा दिखलाकर पैसे के श्रसली। मूल्य को पहचाना और प्रतापा जा सकेगा।

मेरे हाथ में मानिए कि रुपये का एक नया सियका छाया। वह वहाँ से घाया ? मैंने कुछ मिहनत की, टस मिहनत का कियी के घर्ष में टप-योग हुआ। उपयोग के रास्ते मेरी मिहनत में से घपना रुपया, धीर उतर से कुछ और भी अतिरिक्त, पाने की उन्हें टम्मीट है। हमलिए घपनी मिहनत का फल उन्हें देकर यह रुपया मेने पा लिया। घप धाता हैं घर। वहाँ श्रीमती जी योलीं कि माथे की पिन्दी की कप से यह रही हैं, तात्रे ? यानी ध्रमते दिन मेरे हाथ से यह सिवका बिन्दी याने के यहाँ पहुँच जाता है।...हमी तरह हम करपना घर मधते हैं कि लेखे वह आदमियों की आवस्यकताएँ पूरी करता हुआ परस्पर के घादान- प्रदान का काम चलाता है।

श्रय परस्पर का श्रादान-प्रदान पैसे के साध्यम से होता है, पैसे के उद्देश्य से नहीं होता। प्रेम में प्यक्ति श्रापने सर्वत्य का द्वान कर देता है। प्रेम बह है, जहाँ देने के जवाय में लेने की भावना हो नहीं। श्रापंत् में यहाँ चांदी के एक सिक्के की यात कर रहा हूँ; प्रेम के लगा में लागों निद्यावर कर दिये गये हैं। श्रायांत् पैसा जो यहाँ से यहाँ प्रमुख किर रहा है, वह श्रपनी ताकृत से नहीं, यहिक हमारे मन ही नाइत से। यह नहीं कि धन में ताकृत नहीं है। वाकृत सो है, पर रेन्ट के हंजन-मी नाइत है। श्रय इंजन क्या श्रपने-श्राप चलता-पिरता है ? यह काना कि पहती पर इंजन चलता है, टीक है। पर हिन्दुस्तान की रेन्टों का इन्हान जिन सरकारी मेम्पर साहय के कपर है, सैवर्गो-हानों हंजन और टर्गे चलाने वाले श्रीर उनके बल-पुर्वे समस्तेवाले अपनी हरका कि दिए उनके हसारे हैं। श्रीर यह मेम्पर महाराम हंजिन पर नहीं, यिक हुए श्रीर ही गहरी नद्या पर निताह रहते हैं। पर साहया हंजिन पर नहीं, यिक हुए

मालगाइयाँ जाने कितने न हज़ार लाख टन सामान श्रोर इन्सान को खींचती हुई दिन-रात इधर से उधर श्रा जा रही हैं। श्रपने दफ्तर में वैठे सेम्बर महाशय की क्या किहए, उस रोज़ उनसे उबल बज़न का श्रादमी इंजन के नीचे श्रा गया था। उसका हाल श्रपनी श्रांखों क्या श्रापने देखा नहीं था? श्रजी, श्रादमी श्रोर श्रादमियत का तो वहाँ पता-निशान बाज़ी नहीं रह गया था, यहाँ-वहाँ बिखरा मांस ही दीखता था।...हाँ यह है, पर दूसरी बात भी है। इंजन की ताज़त सच है, पर उन मेम्बर साहब की ताज़त उस सच का भी श्रंदरुनी सच है। उन्हीं की कलम तो थी जिससे पचास इंजन वेचारे बक्स में बन्द होकर विजायत से हिन्दुस्तान लदे चले श्राये श्रीर चालीस इंजन, जो मानते थे कि हम में श्रभी सिसकने लायज़ कुछ जान है, उनकी एक न सुनी गई श्रीर श्रंजर-पंजर तोड़कर उन्हें लोहे के ढेर पर फेंक दिया गया!

चाँदी का सिक्का जैसा सच है, लोहे का इंजन भी वैसा ही सच है। फर्क इतना ही है कि सिक्का छोटा श्रोर हलका होने से सचाई में इंजन की निस्वत बढ़ा श्रोर भारी है। इंजन इतना बोमल है कि उसी से वह सचाई में इलका है। तभी तो चाँदी के रुपये श्रोर सोने की मोहर से काग़ज़ी नोट क़ोमती होता है। कारण, वह चाँदी-सोने से दलकी श्रोर सस्ती वस्तु काग़ज़ का बना है। श्रयात् नोट में श्रपनी श्रसलियत उतनी भी नहीं है, जितनी सिक्के में है। लगभग श्रपनी श्रोर से वह शून्य है। हम उसमें डालते हैं तभी कीमत की सचाई उसमें पड़ती है। इसीलिए जैसे-जैसे उन्नित होगी, काग़ज़ी सिक्का बढ़ेगा, धातु का सिक्का वेकार होता जायगा। सिक्के में क्रीमती धातु की ज़रूरत श्रविश्वास के कारण है। यानी वह सूठी कीमत है। फिर भी वह क़ीमत इसलिए हैं कि सच्ची कीमतों का श्रभी निर्माण नहीं हो पाया है उदाहरण लीलिए, दस्तावेज़। वचन फूठा है, तभी दस्तावेज़ की संचाई दरकार है, कौल सच्चा हो, तो दस्तावेज़ वेकार हो जाना चाहिये।

इस सवका मतलब यह कि पैसे की क़ीमत छौर शक्ति श्रादमी की

भावना की कीमत थ्रोर शक्ति से धलग नहीं है। श्रयं-शास्त्र के नियम जीवन-शास्त्र के नियम से भिन्न नहीं हैं। यदि वे भिन्न से लगते हैं तो इस कारण कि मनुष्य ने कामना में श्रपनी स्वतन्त्रता देखी है, जय कि वह स्वतन्त्रता निष्कामता में हैं। जो वह चाहता है थ्रोर जिसको सुख का नाम देता है, समम्मता है उसकी कुंजी 'स्वर्ण' हैं। जैसे प्यासा हिस्न रेगिस्तान पर की लू की मलमलाहट को पानी समम्मता है। पर स्वर्ण में सुख होता तो स्वर्णाधियों के पास वह दिखाई देता। दिन्तु प्रकर देखिए। मालूम होगा कि लाख के याद करोड़ थ्रोर करोड़ के वाद श्रस्य पर थ्रोल गड़ाए वे भागे जा रहे हैं, तो इसंलिए कि लाख में जो समम्मा या वह वहाँ नहीं मिला थ्रोर फिर करोड़ में जो समम्मा वह करोड़ में भी नहीं मिल रहा है।

हमने कपर देख लिया कि सिवके में श्रपने श्राप में दम नहीं है। श्रगर एक में इस नहीं है, वो करोड़ में भी नहीं हो सकता। जिसमें घान्तरिक कुछ है ही नहीं, उसके पहाड़-जैसे देर में भी छुछ कहीं से ष्ट्रा जाएगा ? मरीचिका में कुछ है तो यही कि वह मृगनृष्णा को प्यापा-का-प्यासा ही रखती हैं। धन भी जमा होकर अपनी इस सचाई को डजागर कर देता है कि सुक्तमें घरना कुछ नहीं है। मेरी काया में तुम्हारी ही तृष्णा मरी हैं। तुम श्रपनी श्रोर से तृष्णा न डालकर सुम में कोई दूसरी भावना डालोगे, तो फिर वह मां मेरी मचाई हो महेगी। पर तृष्णा की राह से लोगे, तो सिवाय इस तृष्णा के में तुम्दें और वरा लौटा सर्व्हेंगा ? सुमसे तुम्हें सुख नहीं मिलता, इससे सुमे प्यार करने भी हुस सुके कोसते हो। पर कोलो सत, क्योंकि में कोखला हूँ। इस जो भरते हो, इसी से में भर जाता हूं। इससे में इस कायल नहीं हु कि सुक्तसे तुम कुछ बाह्ये या सुके ही बाह्ये। वर्षेकि तुम्हार्स ही मूर्व चाह में तुन्हारे श्रामे कर सकता हूं । इससे तुन्हें सुख नहीं होता, नहीं होगा। पर तुम मानते हो कि धर्मा तनिक परिमाल में कमी है, इस्से मुक्ते श्रीर जोड्ढे हो। मुक्ते ही जोड्ढे, फिर भी मुक्ते ही कोन्दे ही!

में बताता हूँ कि में अन्दर से रीता हूँ। मेरा सारा ढेर रीता है। जो तुम चाहते हो, वह में हूँ नहीं। में उसका द्वार हो सकता हूँ और प्रार्थना है कि मुक्ते तुम द्वार ही समक्तो, अधिक न समको। दरवाज़े को ही जो तुम मंज़िल समकोंगे, तो दरवाज़ा इसमें क्या करेगा? मंज़िल की तरफ़ वह तुम्हें बढ़ा सकता है। पर तभी, जब तुम उससे पार जाओ।

श्राज के ज़माने में बुद्धि इसी भूल में पड़ गई है। लिफाफ़े को उसने खत सममा है। इससे खत नहीं पढ़ती, लिफाफ़े को ही देखती समम्मती रह जाती है। इसीसे शाखा-विज्ञान बहुत बन गए हैं, श्रोर बीच का मेर-द्रुख स्वते रहने को छोड़ दिया गया है। यानी विद्याएँ बहुत हो गई हैं, पर जो इन सब विद्याशों का श्राधार होना चाहिए, श्रयांत् 'सर्वभूतात्मरूप ब्रह्म', वह उपेचा में रह गया है। परिणाम यह है कि श्रवयब सब पकड़ते हैं श्रोर हृदय को सब छोड़ते हैं। इस प्रकार की खिएडत विद्या क्या श्रविद्या नहीं है ? क्या उस श्रविद्या का हो परिणाम श्राज के युद्ध की भीषणता नहीं है ?

पर हम दूर श्रा गए। वात कमाई श्रोर भिखाई से शुरू हुई थी। कमाई किसे कहते हैं? धन श्रपने चक्कर पर श्रा-जा रहा है। जैसे नदी वहती है; कुछ उसमें नहाते हैं, कोई उससे खेत के लिए पानी लेते हैं, कुछ उसको देखकर ही श्रानन्द प्राप्त करते हैं। नदी श्रनेकों के श्रमेक प्रयोजन पूरे करती हुई समुद्र में भिलने के लिए वहती ही चली जाती है। ऐसे ही धन श्रपने वहाव में सब के प्रयोजनों को पूरा करता हुश्रा चलते चले जाने के लिए है। इस प्रक्रिया में कमाई क्या है? सच कहूँ तो उस कमाई का मतलब मेरी समक्त में नहीं श्राता। हिर्हित की गंगा प्रयाग श्राई; जो पानी हफ़्ते पहले हिरद्वार था, श्रव प्रयाग श्रा गया। क्या इस पर प्रयाग यह सोच सकता है कि हिरद्वार से हमने इस हफ़्ते गंगा के इतने पानी की कमाई कर ली? प्रयाग ऐसा नहीं सोच सकता।

पर हम ऐसा सोच सकते है। क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। मेरी

तिजोरी में श्राज दस दज़ार रुपये हैं। बाज़ार में बैठा था, तद गाँठ में क्या था? यही सौ एक रुपवेजी होंगे। तीन साल में दस हज़ार रुपये की मैंने कमाई की! बाद, क्या बात है। में श्रपने से ख़्ता हूं, हुन्ये बाले ख़रा हैं, श्रीर सब मानते हैं कि में होनहार श्रीर कर्मच्य हूं। यह कमाई है।

श्रय चिलिए, मेंने तो याज़ार में तीन साल लगाए शोर घूमा-फिरा श्रोर मिहनत की। पर वह देखिए, क्या भाग्य का सिव्हन्दर श्राइमी है! लड़ाई थाई कि रंग में दो दिन में पन्द्रह हज़ार पैदा किए! हल्दी लगी न फिटकरी श्रोर देखते-देखते मालामाल हो गए! लड़मी की लीला लो हैं। श्रय सब उस भाग्य के बली श्रोर लड़मी के बरद पुत्र की ईप्यो करते हैं। यह कमाई है।

पुक मज़दूर टोकरी डो रहा है। जेठ था रहा है; लू चल रही है; पतीना वह रहा है और वह टोकरी डो रहा है। सूरज दिप चला; थक गया है; घर पर इन्तज़ारी छोगी, पर वह टोकरी डो रहा है। श्राफ़िर लाला को दया श्राई। उन्होंने छः थाने हिये। यह छः भ्राने की कमाई है!

एक मित्र हैं। उनकी सूथी यह कि वह अपने पिता के पुत्र हैं। उनके पिता की ख़ूबी थी कि वह अपने पिता के पुत्र थे। और पींट्रे चलें तो पाँच पुरत पहले बंश में एक पुरुपार्थी पुरुप हुआ। था। इसने सामन्ती ज़माने में अपना गिरोह इक्ट्रा करके एक नगर जीता और काबू किया था। उसने अपने शत्रुखों पर विजय पाई, पानी उन्हें पम-राज का वर दिखाया था। उस प्रयत्न पुरुपार्थ के कारण उस पुरुप के पुत्र और उसके पुत्र और उसके पुत्र और उसके पुत्र हो कमाई आज तीम इज्ञार एपये माल की है। वह कहीं से है, उनकी जायदाद और ज़मींदारी कहीं-वहीं दें, इस्थादि मित्र को प्री तरह पता नहीं है। पर कमाई उनकी कीस हज़ार है

एक श्रौर भाई साहव हैं। श्रत्यन्त कुशाग्र बुद्धि, श्रौर उदार श्रौर ज्ञानी श्रौर सुशील। वह कलक्टर कहलाते हैं। उनका काम है कलक्टरी। उनकी कमाई है पञ्चीस हज़ार रुपया साल।

श्रीर एक वायसराय हैं। वायसरायगीरी करते हैं, जो वेहद ज़िम्मे-दारी का काम है। उनकी कमाई की मुक्ते कृत नहीं। वह भी खासी होनी चाहिए, वयोंकि पसीने की वह नहीं है। पसीने की कमाई ही इतनी कम हो सकती है कि पेट न भरे। क्योंकि पेट भरेगा तो मेहनती मिहनत से जो चुरायेगा। इससे श्रकत की ही कमाई को हक है कि वह तम्थी-चोंड़ी हो। मिहनत की कमाई श्रिथिक होगी, तो उससे मिहनती का नुकसान न होगा!

ख़ैर, ऊपर तरह-तरह की कमाइयाँ गिनाई हैं। इन सबमें दो बात सामान्य हैं, जिसकी वजह से वे सभी कमाई कहलाती हैं। एक तो यह कि कमाई करने वाला जेल नहीं जाता, इस कारण उसकी चुराई या ठगाई हम नहीं कह सकते, कमाई ही कह सकते हैं। दूसरा यह कि हर कमाई, जिसकी वह ससकी जाती है, उसकी जेव (बैंक हिसाक) में श्राकर पड़ती है।

इस पर से दो यूज सिद्धान्त समके जा सकते हैं:—

१—कहीं से चलकर जो रुपया हमारी जेव या तिजोरी में श्राये वह हमारी कमाई है।

२-शर्त यह कि उसमें हमें जेल न हो, यानी वह वैध हो।

श्रर्थात् वह सम रूपया हमारा कमाया हुश्रा है, श्रीर उस सन रूपये पर खर्च करने का हमारा हक है, जो इस तरह से या उस तरह से, इस जेन से या उस जेन से, हमारी सुट्टी तक श्रा जाता है। सीमा यह कि इस तरह खर्च करने वाला खुले समाज में हो, वन्द जेल में न हो।

सीमा की शर्त बहुत ज़रूरी है। कमाई धौर ठगाई में वही भेद ढालने वाली रेखा है। जेल पा गये, तो तुम्हारी कमाई कमाई नहीं मानी जायगी। जेल पाने से बचे रहे, तो बेशक तुम्हारी कमाई कमाई है। श्रोर तय श्रपने धन के परिमाण में ही तुन्हारी टैंचाई की नाप होगी।

यह तो हुआ; पर भीख से पैसा पाने की विधि को में कहाँ रखूँ? उसमें भी पैसा आता है और जेल वची रहती है। भिखारी जेल पा गया तो गया। पर जेल के वाहर भिखारी के पैसे को कमाई का पैसा कैसे न माना जाय, यह मेरी समक्त में किसी तरह नहीं आता है।

श्राप कहेंगे मेरी भाषा में व्यंग है। पर में सच कहता हूँ कि बमाई श्राप सची हो सकती है तो मुक्ते लगता है वह भीख की ही कमाई है, नहीं तो कमाई शब्द ही एकदम कुठ है।

पैसा मेरी जेव में श्राना कमाई है। वेशक सिफ्त यह कि जेल मुक्ते न मिले। श्रय सवाल है कि दूसरे की जेय से, या मिहनत से, मेरी जेय में पैसा श्राता कैसे है ? इसके कई तरीके हैं।

स्वभाव का पहला गुण लोभ कहा जा सकता है। इसिनए घरनी चोज के लिए दूसरों में लोभ पैदा करना कमाई यहाने का पहला उम्ल है। विज्ञापन श्रौर विक्री की कला यही है। लोभ हुआ कि काम जाता। तय उस जेय का पैसा निकलकर आपकी जेय में शाने से एकेगा नहीं।

वृसरा तस्व है गरज़। शकाल है श्रीर लीग भूने हैं। सबकी शब चाहिए। श्रव जिसके पास श्रव हैं, उसने दाम चड़ा दिये। इस तरत खिचकर पैसा श्रा गया।

तीसरा है डर श्रीर श्रविश्वास । श्रागे का बया दिकाता, जाने कर मौत श्रा हुटे । तब बाल-बचों का क्या होगा ? श्राग है, रोग है, चोर-डाकृ हैं । इससे लाह्ये हमारे पास पचा-पचाकर जहा वरते जात्ये । हम कपर से ब्याज श्रीर जाने कितना श्रीर हेंगे । यह भी एक्शि है जिसमें उपकार श्रीर कमाई दोनों साथ होते हैं ।

या वह है जिसका नाम इंडस्ट्री (भीमोधोग) है। इहारों मेटनवी श्रीर भीमाकार यन्त्र। मेहनती मेहनत करने हैं, यन्त्र धनता है, थीर कमाई मोटी होती है। इसका रहस्य उद्योग को भीमता में है। यानी हजारों का श्रम वह कर एक केन्द्र कुंड में पड़ता है। एक की एक-एक चूँद बच्चे तो हजारों हो जाती हैं। श्रीर वूँद-वूँद से बड़ा भरता है तो हजार-हजार बूँदों से क्या नहीं होता होगा।

या ज़ोर-ज़वरदस्ती है, लेकिन उसके पीछे कोई क़ानूनी वल चाहिए। जैसे ज़र्मीदारी, श्रक्षसरी इत्यादि।

एक तरीका जो बारोक है, उसका नाम सद्दा है। वह खेल सम्भाव-नाशों पर चलता है। उसमें भी तृष्णा उकसा कर जेवों का पैसा निकाला जाता है श्रीर वह गिनी-चुनी जेवों में निचुद श्राता है।

एक श्राम तरीका है, जिसको नौकरी कहते हैं। इसमें मुलाज़िम पैसा खींचता नहीं, पैसा पाता है। यानी उसके इस्तेमाल से पीठ पीछे बैठा हुश्रा दूसरा कोई श्रादमी, जो पैसा खींच रहा होता है, वह नौकर को ज़िन्दा श्रीर काम लायक रखने के लिए उसे खाने-पीने को कुछ देता रहता है।

इनके वाद करुणा के ज़ोर से भी किसी जेब से पैसा निकलवाया जा सकता है। दान श्रोर भिन्ना में श्रधिकतर यही वृत्ति रहती है।

रुपया फिर प्रीति के नाते भी हस्तान्तरित होता है। जैसे मित्र की सहायता, परिवार का पालन भ्रादि। वहाँ रुपये के लेन-देन में किसी एवज़ का भाव नहीं रहता।

इन सय पद्धतियों में रुपये का श्राना-जाना जहाँ प्रेम के कारण होता है, उसको में सथसे उचित समस्ता हूँ। उसमें न देने वाले को देने का, न लेने वाले को ही श्रपने लेने का पता रहता है। यानो श्रपने सम्बन्धों के बीच पैसे की वहाँ किसी को सुध ही नहीं है। पैसे का यह श्रादान-प्रदान बन्धन नहीं पैदा करता, दोनों श्रोर श्रानन्द की ही सृष्टि करता श्रोर उनके बीच धनिष्ठता लाता है। पर, इस कोटि के श्रादान-प्रदान में कमाई शब्द काम में नहीं श्रा सकता। पिता ने पुत्र को सौ रुपये दिए तो इनमें पिता को सौ का घाटा हुश्रा श्रोर पुत्र को सौ का जाभ हुश्रा, यह नहीं कहा जा सकता। दूसरे की जेब से निकलकर श्रपनी लेक में श्राना कमाई है, पर वहाँ दो शलग-शलग लेकें ही नहीं हैं।

सच पृद्धिये तो में वही स्थिति चाहता हूँ जहाँ कमाई क्षाम हो चुकी हैं। जहाँ जीवन की धावरयकताएँ ही पूरी होती हैं। न धाने वाले पैसे के प्रति लोभ हैं, न उसके धाने में चनुराई का प्रयोग या प्रहसान का धानुभव हैं,

उससे हटकर कमाई की जो घोर कोटियाँ हैं, टनमें करणा की मेरेणा से जहाँ पैसा धावा-जाता है, वह सहातर मालूम होवा है। वह है दान, भिजा। करणा प्रेम से भिज्ञ है; करणा में बन्धन है जोर घारमा पर दवाव है। उसमें दवावान घोर दवा-पात्र में क्या-भेद हो जाता है। यानी उससे दो व्यक्तियों के भीच समस्व सम्पन्ध का भक्त होता है। इससे करणा-मेरित दान घन्त में सामाजिक विपमता घोर जड़ता उत्पन्न करने का कारण होता है। उससे दोनों घोर घारमा को प्रसार घोर विस्तार नहीं प्राप्त होता, पिक दुच्छा घोर संदुचन होता है। मानो भिज्ञा देने वाला भी भिज्ञारों के सामने धपने को किंचिन जिल्ला घारमा करता है। धर्मात्र प्रेस का हस प्रकार घाटान-प्रदान मी इष्ट घोर उत्कृष्ट तो नहीं है। घर्मात्र पर कोटि पहली से उत्तरती हुई है, पर वीसरी कोटि से घरवड़ी भी हो सकती है।

तीसरी है नौकरी श्रोर मज़दूरी की कमाई की कोटि। पिलडुल हो सकता है, श्रोर सायद है, कि नौकर जिसकी नौकरी श्रोर मज़दूर जिसकी मज़दूरी करता है, उसके प्रति श्रन्दर से वह एकदम श्रश्रदा के भाव रखता हो। तब जो उनके बीच श्रम श्रोर वेतन का श्रादान-प्रदान है वह दोनों श्रोर हीनता श्रीर दूरी व देप पेदा करने का कारण होता है।

चौथी श्रथवा श्रन्य कोटियाँ जहाँ लोम, मय, श्रवित्याम उरुमा कर या केन्द्रीकरण द्वारा लाम किया जाता है, सबसे प्रचलित शीर मध्ये वैध है। पर मुक्ते वह निरुष्ट मालूम होती है।

पाँचवीं है लाचारी से लाम । यह निस्त है और जानूनन हम पर

रोक थाम भी की जाती है।

यिना मिहनत श्रमुक के पुत्र श्रीर पौत्र होने के यल पर जो वड़ी-वड़ी कमाइयों की सुविधा मिल जाती है—उसका भी श्रीचित्य विशेष समक्त में नहीं श्राता। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रतिभाशाली पिता के पुत्र को श्रपनी पैतिक प्रतिष्ठा से हीन रखा जाय। पर स्वयं कर्म-होन होकर वह श्रपने पिता की प्रतिभा के फलों को वैठा-वैठा खाया करे, यह उचित नहीं मालूम होता।

इन सबसे परिणाम निकलता है कि उत्कृष्ट स्थित वह है, जहाँ परस्पर में लेन-देन की भावना ही नहीं है, एक-दूसरे के हित के काम छाने की भावना है। इन सम्बन्धों पर छाश्रित परस्पर का ब्यवहार ही सच्चा ब्यवहार है। छपने को छीर समाज को हमें उसी तक उठाने का अयत्न करना होगा।

पर, उससे उत्तरकर आदमी-आदमी के वीच करुणापूर्ण व्यवहार सुके पसन्द है। अर्थात् कमाई की रोटी नहीं, दान और भीख की रोटी सुके पसन्द है।

इस वात पर तिनक एककर मुक्ते श्रपने को साफ करना चाहिए।
मेंने पुस्तक लिखी श्रोर प्रकाशक से रुपये पाये। श्रय दो वात हैं:
या तो मैं उसे श्रपनी कमाई कहूँ, या फिर में उसे प्रकाशक की कृपा
कहूँ। में दूसरी वात पर कायम हूँ। कमाई मायावी शब्द है। उस
शब्द के सहारे माया जुड़ती है श्रोर भीतर की सचाई नहीं जागती।
सचाई है प्रेम। लेकिन कमाई शब्द मुक्तमें ऐसा भाव भरता है कि
प्रकाशक को प्रेम देने में में श्रसमर्थ हो जाता हूँ। मानो कि मैंने किताव
लिखी, तुमने पैसा दिया। वस श्रव हम दोनों चुकता है। मानो कि
एक-दूसरे को समक्तने की श्रावश्यकता श्रोर एक-दूसरे के लिए कुकने
श्रीर काम श्राने की भावना से ही हम ऐसे चुकता हो जाते हैं। यानी
हमारा श्रादान-प्रदान एक-दूसरे को दो किनारों पर डाल देता है श्रीर
वह रूपया ही श्राकर वीच में खाई वन जाता है। नहीं, मैं उस रूपये को

श्रपनी कमाई नहीं, दूसरे की कृपा मान्ँगा। श्राप कहेंगे कि नुम हो भोले। प्रकाशक याज़ार में चैठता है श्रीर किसी को एक देता है तय, जब कि उसके दी बस्ताता है। तुम्हारी किताय छापकर नुम्हें जितने दिये हैं, उससे बौगुने दाम श्रपने खरे न कर ले तो प्रकाशक कैसा? तुम छूपा कहते हो, पर बह उगी है। चार में नुम्हें एक देकर तीन श्रपनी जेब में बाले हैं। तुम्हें श्राँखें हों तो तुम्हें कभी सन्नुष्ट न होना चाहिए। श्रमी एक मिलता है, तो ज़कर लेली; लेकिन याज़ी तीनों पर श्रपनी निगाह जमाए रखनी चाहिए। श्रापकी यह यात सही हो सकती है। पर, फिर भी में 'उनकी कृपा' की जगह 'श्रपने हक्क' के शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्योंकि में नहीं चाहता कि दो व्यक्ति श्रपनी सीमाश्रों पर काँटे के तार खड़े हरके मिलें। ऐसे वे कभी एक दूसरे में शुल नहीं सकेंगे श्रीर न उनमें ऐस्य उत्पन्न होगा। बैसे श्रापस में वे सदा कतराते रहेंगे श्रीर फल उसका बैर होगा।

इस तरह में धपनी कमाई का खाता हूँ—इस क्ते गर्व से में मुकत हो जाना चाहता हूँ। धगर ईरवर है, तो मेरा तेरा क्ट है। धगर ईरवर की यह दुनिया है, तो उसकी धनुकम्पा पर ही हम जीते हैं। धगर ईरवर सर्वन्यापी है तो उसकी धनुकम्पा भी सप में हैं धौर उसी के यह पर हमें जीना चाहिए।

इस दृष्टि से जिसको याकायदा कमाई कहा जाता है, उसको पिट्या नहीं मानना होगा। उससे श्रहंकार का चक कसता धौर फैलता है। उससे में त् शौर मेरा-तेरा यदता है।

में जानतां हूँ कि हमारे समाज में एक चीज़ है, हज़ात । उसकी धुरी मानकर हमारा सम्य-जीवन चल रहा है। घरे, हरेक धपनी हज़ात रखता है। कमाई नाम का शब्द उसकी हज़ात को मज़पूत चीर कैंगी बनाता है। वह कमाता है, इसलिए उसकी नाक किसी में पयों नीची हो ? नवाय घर का नवाय हो, अपने घर में हम भी नवाद हैं। इस तरह कमाई पर टिक कर हम धपता धारम-गर्व सुरुचित करते हैं। इस तरह हम इस जायक होते हैं कि किसी को श्रपने से छोटा समर्में।

इस में तथ्य भी हो। पर जो श्रतथ्य है, वही मैं दिखाना चाहता हूँ। कमाई के यल पर हम सच्चे भाव में विनम्न यनने से वचते हैं। श्रपने इर्द-गिर्द इज्ज़त का घेरा ढालते हैं, जो हमारे विकास को रोकता है। हम उससे श्रहम् को केन्द्रित करते हैं श्रीर फलतः सेवा-कर्म के लिए निकम्मे होते हैं।

संचेप में, श्रपने लिए, में कमाई के धन को नहीं, कृपा के श्रन्न को श्रम्दा सममता हूँ। कमाई में श्रागे की चिन्ता है। श्रागे का श्रम्त नहीं, इससे चिन्ता का भो श्रम्त नहीं। इस हज़ार हें तो वह थोड़े, पचास हज़ार हैं, तो पांच वेटों में वेंटकर भला वह क्या रह जाएँगे हस तरह सुविष्य के श्रविश्वास के श्राधार पर चिन्ता का पहाइ-का-पहाइ हम श्रपने ऊपर श्रोढ़ लेते हैं। तब चिड़िया जैसे सबेरा निकलते ही चहचहाती है, वैसे हम नहीं हहचहा पाते। कमर मुक जाती है, क्योंकि श्रमन्त चिन्ता का बोम उस पर हम लेते हैं। मस्तक तब श्राकाश में नहीं उठ सकता। दूसरे का दुख देखने की फुरसत नहीं रहती, क्योंकि हम श्रपने श्रीर श्रपनों से दय जाते हैं।

नहीं-नहीं, विश्वास का रास्ता श्रास्तिक का रास्ता है। कल की शंका करके श्राज को मैं नष्ट कैसे करूँ शिश्रोर यह सच हैं कि श्राज यिंद्र नष्ट नहीं होगा, तो कल श्रोर पुष्ट ही होने वाला है। पर कल के द्वाव में श्राज को हाथ से जाने देते हैं तो फिर कल भी कोरा ही रह जाने वाला है।

## दान की वात

दान देने को कहते हैं। दिये विना चल नहीं सकता, जैसे लिये यिना नहीं चल सकता। कुछ या कोई श्रपने में पूरा शौर यनद नहीं हैं, श्रौरों के साथ किसी-न-किसी तरह के सम्यन्ध में वह छुड़ा हुशा है। इन सम्यन्धों के ज़रिये वह श्रपने लिए श्रापसीपन छुटाता शौर श्रपने को श्रौर श्रपनी श्रात्मीयता को फैलाता है। चेतना का स्वभाव ही यह है। शास्त्रकार ने जीव का लक्ष्ण परस्परोपम्रह कहा है। यानी देन-लेन के द्वारा श्रापस में एक-दूसरे के काम श्राना।

साँस हम में जीवन की पहचान है। उसका घाना जाना एका कि वही मृत्यु! भीतर से वायु लेकर उसे फिर बाहर दे देने को श्वाम भश्वास कहते हैं। उस की हुई हवा का घ्रणु भी हम घपने भीतर रोश रख नहीं सकते। सबकी सब साँस वापस जौटा देनी होती है। र्सं किया से हमारा जीवन चलता है। श्वास लेकर जौटा न सके, या देवर फिर न ले सकें, तो नीवनी शक्ति समाप्त समिन्ये।

दान इस तरह जीव का श्रानिवार्य धर्म है। वह सहज धर्म है। यह उससे श्रात नहीं हो सकता। जो जितना धार्मिक हो उसे उतना हो निःरोयदानी सानिए। इन्ह रहता हो नहीं उसके पास जो यह न दे। श्रापना सर्वस्व वह दिए हुए है। शरीर रखता है तो भी पर निमित्त । श्राण मानो उसमें उसके होकर नहीं, विस्तित होकर रहते हैं। ऐसा ब्यक्ति यथावश्यक लेकर यथासाध्य देता है। सच पूछो तो मात्र श्राव-श्यक भी जो लेता है वह भी ऋण रूप में। उससे वह नम्र वनता है। उस पर उसका मन प्रार्थना से भीगा रहता है। तय उसकी सब प्रवृत्तियाँ मानो ऋण-मोचन के निमित्त से होती हैं। सतत श्रात्मदान ही मानो उसका जीवन बनता है।

सच तो यह कि इसके सिवा दूसरा सम्भव नहीं है। वृत्त के लिए क्या यह शक्य है कि वह अपने पर फल न आने दे? फूल के लिए सम्भव है कि वह सुरिभ को अपने में रोक ले? वैसे ही मनुष्य के लिए अपने को रोक रखना या न देना सम्भव नहीं है। दे न सकेगा उससे पहले जीना ही रुक चुका होगा। वृत्त फल देता है, फूल सुवास देता है, यादल पानी देता है, सूरज धूप देता है—यहाँ देने शब्द का प्रयोग औपचारिक ही है। असल में देने के गर्व को वहाँ कहाँ अवकाश? सब स्वानुरूप वर्तन में नियुक्त हैं। उस रूप में वे समष्टि की लीला में संयुक्त हैं। सब अपने को शेष के प्रति देते हुए जी रहे हैं। अपनी निजता को सबकी समस्तता में सुक्त करने के प्रयास में ही यह विश्व की यात्रा अनन्तकाल में से बढ़ी चली जा रही है। अखरड सत्य ही तो है जो नानास्व में प्रतिफलित है। जगत् की उन नाना वस्तुओं और व्यक्तियों के मध्य परस्पर आत्मदान की यह अनिवार्यता ही सृष्टि की मंगलमय व्यवस्था है। यही धर्म है। जगत् व्यापार को और किसी तरह सममना सुरिकल है।

यह जो जगत् में निरन्तर सय श्रोर से निःशेष श्रात्म-दान का समा-रोह सम्पन्न हो रहा है, जिसमें कोई श्रपने को श्रपने पास रोक रखने में स्वतन्त्र नहीं है, जहाँ सब श्रपनी-श्रपनी नियति में जीकर श्रोर मरकर श्रोर फिर-फिर जीकर समष्टि के चिद्धिकास में श्रात्म-योग दे रहे हैं— वहाँ दान जैसे शब्द की स्थिति ही कहाँ रह सकती है ? कौन किसको क्या दे ? क्या कुछ श्रपना है जो देने की बात की जा सके ? समस्त से श्रात्म होकर खरड है ही क्या ! श्रातः किससे कोई क्या लेगा श्रीर किसे दान की वात ११४

क्या देता ? सब कनवान् का है। इसी में से हैं श्रीर इसी में सीन होने के लिए हैं।

के किन फिर भी दान की यात करनी है। क्यों कि ज्ञान वह एक समस्या भी है। समस्या इसिलए कि हम में झहंकार है। और आसिक्यों हैं। उनके बीच में आ पड़ने से चैतन्य का प्रवाह मुक्त नहीं रहता, जगह-जगह वह रूँ ध और छुट जाता है। उससे बतेश और व्याध और छुट उपजि हैं। उससे बतेश और रयाध और छुट उपजि हैं। उससे आदमी पशु तक बनता देखा जाता है कि दिन-भर जुए में जुते और शाम की दाने के लिए उरसे। उससे ऐसी अमीरी उपजित हैं कि जिसे समय बिताने को नए-नए चसके देखा करने पहें और दूसरी तरफ ऐसी निषट गरीबी जिससे मीत अवही समसी जावे। ऐसे विषम समाज में दान का प्रश्न गम्भीर प्रश्न है।

गम्भीर है, क्योंकि सारभूत श्रात्मदान हमें भूत गया है, उसकी जगह हिसायी श्रय-दान रह गया है। मन के देने को हम नहीं पिनते। वह हिसाय में जो नहीं श्राता। सच पूढ़ों तो यात वहीं महत्त्व की है। धर्म मन को देखता है, धन को नहीं। श्रीर धन विना मन के भी दिया जाता श्रीर दिया जा सकता है। ऐसा धन पन्चन न उपजाए तो करा करे। उससे समाज में श्रेणी-भेद हो चलता है। उससे चंतन्य को दिमा होती है। उससे मनों में राग-देप उपजते हैं।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्न मानवीय होहर ही विधारणीय है, केवल खार्थिक छौर छौं किक दह नहीं है। धर्य के विदास दिवसा छौर स्वार्थिक विनिमय के द्वारा मनुष्यता की ही जो हानि होती हैं वही चिन्ता की दात है। प्रश्न यही है कि कैसे सुख, शानित धीर प्रश्न भाव फेले; खादसी घौर धादमी में मत्सर की जगह शीत धीर रवार्य की जयह सेवा पनपे। इस हुए की दृष्टि से ही धर्य के शुन खीर उपके यटवारे का सवाल धर्मसंगत होता है।

उत्पत्ति सय श्रम से होती है। मनुष्य में कराना शांर उर्भावना

है; जगत् में उपकरण रूप साधन सामग्री है। मनुष्य दोनों के योग से श्रावश्यकतानुसार वस्तुर्थ्यों को उपजाता धौर यनाता है। मनुष्यकी वृद्धि श्रीर श्रम के इस फल के विनिमय के सुभीते के लिए सिक्का जनमा। सिवके का स्वतन्त्र मूल्य न था। पर इधर गड्वड़ हो छाई है, सिक्का श्रम पर निर्भर रहने के वजाय श्रम सिक्के के तले हो रहा है। मानी श्रम नहीं सिक्का ही धन हो। चुनांचे श्रवस्था यह है कि दुनिया में सव श्रादिमयों के लायक खाना-कपड़ा श्रीर दूसरी चीज पैदा होने श्रीर वनने पर थी दुनिया में शूख से सरने वाले श्रीर कपड़ों विना ठिटुरने वाले लोग कम नहीं हैं। संस्कृति श्रीर शिचा के श्रभाव की तो वात क्या कहिए। श्राज की संस्कारिता वो विलास है जो मुट्टी-भर लोगों को प्राप्त है। प्रथित् धन का वितरण अम के प्रनुसार नहीं है, वह उस मुदा-नीति के वश में है जो फिर स्वयं स्वार्थ-नीति के वश में है। साम्राज्य श्रीर महासाम्राज्य वन रहे हैं श्रीर लोग तरह-तरह के श्रभावों से लाचार होकर उनकी फौजों श्रीर नौकरियों में मुके जा रहे हैं। जो श्रपरिमित साधन-सामग्री पसीने के बल मानव-जाति उगाती है वह कुछ हाथों में जमा होती श्रीर वहाँ से वह फिर कृपा श्रीर दान के रूप में श्रन्यों को प्राप्त होती है । इस तरह दीन बनाने के बाद ही दान सम्भव होता है। दैन्य में ही दान का समर्थन है। यदि दीनता श्रन्छी वात नहीं है तो दान को भी बढ़ावा नहीं देना होगा। दैन्य को यदि दूर करना है तो दान की संस्था को ऋमशः इतना शुद्ध करना होगा कि उसमें द्या-भाव के लिए गुझायश न रह जावे। यह उत्तरोत्तर हृद्य का ऐसा सहज श्रीर श्रनिवार्य धर्म हो श्राए जैसे सेघ का जलदान। श्राज् तो देने वाला कृपालु है श्रीर लेने वाला प्रार्थी है। दो व्यक्तियों के बीच यह दयालु श्रीर द्यनीय, मालिक श्रीर दास का सम्यन्ध कृत्रिम सम्यन्ध है। उससे मनुष्य का गौरव नहीं वदता। उससे उलमन वदती है श्रीर मैल वदता है। इसिलए दान को उस धरातल पर पहुँचाना होगा जहाँ देने वाले को श्रपने को दाता मानने के दम्भ से छुटकारा मिले श्रीर लेने वाल।

भी घपने को उस दारण निम्न घनुभव करने की घावरयकता से दर्व ।

यह स्वाभाविक है कि धन को छतिरेड से धमाद की छोर घतना हो। यह छितवार्च हैं। इस प्रक्रिया को बहुत काल रोका नहीं जा सकता। धय इष्ट यह है कि यह किया ऐसे सम्पन्त हो कि दोनों छोर हार्दिक समता चौर पीति की सम्भावना दहे।

श्राज तो हमारे बीच सरकार नाम की संस्वा सर्वशक्तिमान श्रीर सर्वच्यापी है। वह नोट श्रीर सिक्के छापती है। हमारे जोदन का निय-मन टसके हाथ में हैं। धन की कुन्जी उसके पास है और विवरस के साधन उसके द्वाय में हैं। धनवान उसी की छाया में शौर संरहए में यना जाता है। इसलिए सुख्यता से दीनता के सवाल का आरोप उस सरकार पर श्राता है। उसके निवारण का उपाय भी यहूत तुद्ध उसके हाय है। सरकार सचमुच चाहे तो इस यारे में काफी कर सकती है। लेकिन प्रजा से श्रलग होकर सरकार का श्रस्तिस्य भी ज्या है ? विस पर धाजकल लोक-तन्त्र का राज समका जाता है। इमलिए लोक-जीवन की भी कम ताकत नहीं माननी चाहिए। इससे लोकमत के नेता और निर्माताओं पर यह दायिख ब्राता है कि दान की संस्था को ऐसा शुद करें कि उससे मानव में देन्य की जगह चैतन्य बढ़े। शगर हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें हर श्रादमी दूसरे से नफा उठाने के पंजाय उस को लाम पहुँचाने की सोचे, झौर ऐसी शहिसक-समात रचना में शपना भाग भी लेना चाहते हैं, तो दान से, कप-विकय छीन-कपट घनवा दूसरी पद्धति से जो छर्थ इघरन्से उघर होता रहता है, सो उनकी गतिबिध सम्मनी होगी। इस पर निगाइ रखनी होगी। निगाह बढ़ धर्म प्रधांत् सम्यग्दर्शन की होगी। वह सम्यक्-रिष्ट हमें यतापूरी कि इस धन के ः घ्रमुक यानायात में कितनी तो घहिंसा की मिठि होसी है सपया दिलगा ेहिंसा मय शोपल हो रहा है। रष्टिसम्बक् हो को धन हो धन है। इस दृष्टि से धन श्रमिक का है। इसलिए जो श्रमिक का है उस परात पित रण ऐसा होना चाहिए जिसमें सुदाकी गुलना में अम का कीर फीमक का

महत्व यहे, श्रम में श्रौर श्रमिक में स्वावलिन्यता श्रावे, श्रौर पर-निर्मरता दूर हो। श्रममें मजूरी के भाव को जगह स्वाधीन चेतना उत्पन्न हो श्रौर इस तरह उत्पादक शारीरिक श्रम में बुद्धि-कौशल का भी योग होने लगे। इस प्रकार श्रम के साथ स्वाभिमान का सामन्जस्य होगा, श्रमिक मनस्वी यनेगा श्रौर मानव-समाज का ख्रन्तरङ्ग से स्वस्थ परिगण्न श्रारम्भ होगा। श्रम्यथा जो घन काम करने वाले को स्वाधीन न रखकर श्रमुगत श्रौर परमुखा-पेची बनावा है उससे सच्चा लाभ नहीं होता। धन का वह दान जिससे कार्यकर्ता में तेजस्विता की हानि हो, इष्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में धन का वही दान शुभ है जो श्रद्धापूर्वक किया जाता है। उससे कार्यकर्ता को श्रम्तःस्फूर्ति प्राप्त होती है। नहीं तो जिस धन से कार्य कर्ता की श्रारमा दवती हो उससे भला क्या श्रमली लाभ मिलने की श्रारमा दवती हो उससे भला क्या श्रमली लाभ मिलने की श्रारमा हो सकती है?

कपर की इस सब बात में से हम निम्नांकित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं:--

- दान हार्दिक हो । इसमें यह प्रवकाश न रहेगा कि कोई घपने
   को दाता गिने ।
- २, हृद्य की विवशता से दिया गया दान तात्कालिक ही हो सकता है। श्रथित देने की भावना श्रोर देने की किया में व्यवधान तब नहीं हो सकता। दान की रस्ती का जहाँ प्रश्न उठे वह दान ही ' नहीं है।
- ३. दिये दान को तस्काल छपने से श्रलग कर उस व्यक्ति श्रथवा संस्था को सौंप देना चाहिए कि जिसके प्रति देने की भावना हैं।
- ४. श्रद्धा का होकर दान शर्त के साथ नहीं होगा। भावना की स्पष्टता की जासकती है।
- कृपा के साव से दिया गया दान निकृष्ट है। उसमें दोनों श्रोर
   श्रात्मा की हानि है।
  - ६. दान की रक़म का यदि ट्रस्ट बनाया जाय तो उचित यह है कि

देने वाला श्रपना नाम द्रस्टियों में न रखे। मैनेजिङ द्रस्टी ता टसे थनना ही नहीं चाहिए।

- ७. दान वहाँ देना टचित है जहाँ टसका सीधा टपयोग है। श्रयीत् जहाँ फिर वह रकम टयाज पर नहीं लगाई जाने वाली है।
- द. शर्व के साय दिया दान शंकित सन का है। उसमें से शक्षा श्रोर फैलती है। ऐसा दान श्रेष्ठ नहीं हैं।
- सार्वजनिक कोपों में यदी रकमें दान देने चालों को श्रिषकारी पद पर श्राने से यचाना चाहिए।
- १०. धन श्रम का प्रतीक है। इसिलए वह श्रमिकों का धर्मात् काम करने वालों का हो—यह भावना रतकर दान देना चाहिए। श्राशय यह कि दी गई राशि के संचालन शीर उपयोग का दायित्व एवं श्रिषकार श्रिधकाषिक कार्यकर्वाशों के हाथ श्राता जावे।
- ११. देने वाले की भावना दानी के गुण-स्थान से थाने सेवक के गुण-स्थान तक यदने की होनी चाहिए। सेवा-धर्म के लिए दान प्रात करने वाला सेवक थीर दान देने वाला दानी, इनमें सेवक का गुण-स्थान केंचा है। दानी को उस थीर, यानी धपरिप्रहशीलता की थीर, उठने का सदा यन करते रहना चाहिए।
  - र १२. पैसे में शक्ति है। शक्ति में मह है। मह विष ही टहरा। उसमें स्ववन्त्रता की हानि है। सम्यग्दर्शन द्वारा यह पहचान कर धन के साथ वर्तन करना चाहिए। ऐसा सम्यक्-द्शी धन के दान हारा यश, मान, प्रभुता या और तरह के लौकिक लाभ की चाहना नहीं रनेगा।
  - १२. धन की सची संज्ञा है क्रय-शक्ति। उससे धीज़ों के माध धाइमी भी खरीदे जा सकते हैं। कारण, धाइमी को घीज़ें धारिएँ। उन चीजों का घ्रभाव या मेंहगाई पैदा करके घादमियों को दिशी के याज़ार में खींच लाया जा सकता चीर उनका मोल भाव दिया जा सकता है। पैसे की यह शक्ति दानवो शक्ति है। स्वा दानी एम दानवी शक्ति के उपभोग में दु:ख घीर उसके परिहार में सुग्र मानेगा।

- १४. दान वह जो पैसे में से दानवी शक्ति खींचे श्रीर देवी शक्ति उसमें भरे। श्रर्थात् देने वाला दान में प्रायश्चित्त की भावना रक्खे श्रीर माने कि जो धन उसके पास से जा रहा है वह तो उस नारायण का ही था श्रीर है जो दिरद्र का रूप धरकर उसकी मानवता की परीचा ले रहा है। यदि मैंने श्रय तक उस दिरद्र नारायण का ही रोकड़िया श्रपने को नहीं माना है तो यह वेईमानी श्रीर चोरी की है। इस भावना के द्वारा धन में दैवी शिक्त डाली जा सकती है।
- ११. श्रहंभावना से दिया गया दान दीनता श्रीर विषमता पोसने श्रीर बढ़ाने वाला है। धर्म (श्रकिंचन) भावना से दिया गया दान श्रीति श्रीर सद्भाव बढ़ाएगा।
- १६. मुद्रा-धन का स्रोत सरकारी (दंड) शक्ति है। धर्म का स्रोत व्यक्ति की भावना है। सरकार की श्रोर से कान्न के बल से लाई गई श्राधिक श्रोर सामाजिक समता के नीचे भाव के वैपम्य श्रोर विकार के बीज रहेंगे ही। प्रवल-से-प्रवल कान्न-यल श्रीर शस्त्र-यल उस विषमता को निर्मुल नहीं कर सकता। इस तरह राजनीतिक प्रयत्न एक विष्लव के बाद दूसरे श्रोर एक युद्ध के बाद दूसरे युद्ध को लाये विना नहीं रह सकता। स्थायी संस्कार के लिये मानव-मन का धार्मिक परिष्कार जरूरी है। इसका श्राशय यह कि सम्पन्न वर्ग स्वेच्छा से नीचे मुके श्रीर दलित वर्ग का सेवक बने। धार्मिक दान इसी इष्ट की दृष्ट से है। दूसरी तरह का दान राजनीतिक-चक्र को पुष्ट करता है श्रीर बन्धन को मज़वृत करता है।
- १७. इससे जहाँ तक हो सरकार के तन्त्र को दान श्रौर उसकी ज्यवस्था के बीच में न लेना ही श्रच्छा है। सहयोग समिति या द्रस्टी-संघ बनाकर उसकी सुज्यवस्था की जा सकती है। इन समिति श्रौर संघों को श्राज दिन सरकार से रजिस्टर्ड कराने में कोई श्रापित नहीं है।
- १८. ध्यान रखना होगा कि श्रन्त में किसी भी शस्त्र-वल या याह्य-वल के विना मानव-जाति को श्रपनी श्रन्तरङ्ग शान्ति श्रीर

दान की वात १२१

न्यवस्था कायम रखने जायक होना है। यह ध्येय धन्तर्यामी भगवान् के सिवा किसी दूसरे न्यायकर्ता को वीच में खेकर काम चलाने की श्रादत से पूरा न होगा। श्रथीत् दान की रक्तमों या सार्वजनिक कोपों का मुकदमा सरकारी श्रदालत में न होकर पंचायतों में श्राना चाहिये।

शायद इन परिणामों की घड्ट-गणना जरूरत से ज्यादा हो गई। यात वो मल में एक ही है। हम में स्वरना की वासना है, तो घारम-दान की मावना भी है। मेरी श्रद्धा है कि व्यक्ति में स्वार्थ से भी गहरी परमार्थ की जड़ है। श्रन्यथा तो इसी जगत में, जहाँ सब श्रपनी दो दिन की ज़िन्दगानी से श्रीर उसके रोग-भोग से चिपटे दीखते हैं, उन महापुरुषों के चरित का नया श्रर्थ है कि जो स्वेच्झा से मृत्यु को स्वीकारते हैं और जीवन को तिल-तिल होमंते हैं ? क्या वे हमारे ही घन्तर्भृत सस्य को हमारे ही आगे प्रगट नहीं कर जाते ? नहीं तो कोई कारण न था कि उन तपोधन हुतात्मार्श्रों को हम भूल न जाते। में मानता हूँ कि कहीं निछावर कर डालने के लिए ही हम इस जीवन का रचण श्रीर पोषण करते हैं। श्रीत-श्रेरित यह श्रात्मार्पण ही हमारे समुचे श्रात्म-संप्रह की सार्थकता है। उसी भाँति निःकांचित दान में ही समस्त श्रर्जन की सार्थकता है। दान नहीं तो श्रर्जन क्या चोरी ही न है? श्चर्जन तो एक मिथ्याचार है, दान ही यत्किंचित् उसकी सत्यता प्रदान करता है। श्रात्म-साधक के जिए इसी से श्रपरिप्रद धर्म बताया है। जो जितना श्रात्म को पाता चलता है उतना ही वह पदार्थ से दत्तीर्श होता श्रीर उस पदार्थ की छोड़ता चलता है। पर में से छुटे विना हव की उपलब्धि कहाँ ? इससे जो बाह्य में दान है, वह तो भीतर में लाभ है। सच ही सम्पूर्ण श्रात्म-लाभ का उपाय निश्शेष श्रात्मदान के सिवा दसरा श्रीर नहीं रहता है। सब प्रकार के दानों में इस श्रास्त-दान की जिस श्रंश में सिद्धि होती हो श्रसल में वहाँ उतना ही सार मानना चाहिए ।

## दीन की बात

उस दिन एक तीर्थ पर देखा कि सड़क के दोनों श्रोर पाँत-के-पाँत भिखारी बैठे हैं। उनमें वालक हैं, बूढ़े हैं, स्त्रियाँ हैं। कुछ श्रपङ्ग हैं, ज्यादा रोगी हैं, सभी दीन है।

श्रधिक तीर्थों की यात्रा का लाभ मुक्ते नहीं मिला है। इससे ऐसा दश्य सामने पाने का मेरे लिए यह पहला मौका था। उन भिखमंगों की तादाद थोड़ी नहीं थी। उस वक्त तो ऐसा मालूम हुआ जैसे उनकी गिनती का अन्त ही नहीं है। मील-सवा-मील चलते चले लाइए राह के दोनों किनारे उन्हीं उनसे भरे थे।

एक बार तो उनके सामने होकर मन बैठने लगा। श्रागे बढ़ा नहीं जाता था। जी हुश्रा कि चलो लौट चलो। उन श्रादमियों की पुकार ऐसी थी कि वस! श्रादमी में कुछ श्रादमियत होनी चाहिए, तनिक इज्जत का भी खयाल चाहिए। पर इज्जत का खयाल या श्रादमियत का सवाल जैसे उन्हें छू भी न गया हो। सानो कोई काम नहीं जो श्रापसे पैसा पाने के लिए वे नहीं कर सकें। मनुष्यता का यह रूप सहना भला किसके लिए श्रासान है। में जानता हूँ कि यह खुद उनके लिए श्रासान नहीं है।

श्रौरों की क्या कहूँ ? मैंने तो तब एक काम किया। कठोरता से श्रपनी श्राँखों को नीचा कर लिया। इधर-उधर देखूँ ही क्यों, जब देखना तूमर होता है। पर पतक से घोमल करने से क्या सचाई को छोट में ढाला जा सकता है ? इससे सच पूछो तो, इस तरह मैंने छपनी मान की ही रक्षा की।

उस सद्घट के समय सोमाग्य से मुक्ते श्रपने से एक सांस्वना प्राप्त हो सकी। वह यह कि उस वक्त में भी ऐसे का स्वामी नहीं था। (शायद इसी कारण हो कि) तव श्रांख नीची करने पर एक यात श्रायन्त सर्थ के रूप में मेरे भीतर स्पष्ट हो ठठी। वह यात यह कि खुद ऐसे वाला होना भिखारी के भिखारीपन में सहायी होना है। धन-वान होना निर्धन का न्यक्त करना है। श्रोर कि यदि सच्छुच हम दीन के प्रति प्रेम से खिंचकर सेवा-सहायता करना चाहते हैं तो उसकी दिशा यही हो सकती है कि हम श्रीर वह यरायरी पर श्राक्तर मिलें। पर च्योंकि सब दीन धनिक नहीं वन सकते, यानी में सबको धनिक नहीं बना सकता, इससे परायरी का एक ही मार्ग रह जाता है। बंह मार्ग यह कि में स्वयं स्वेच्छा-पूर्वक दीन यन चलूँ।

जान पहता है कि इस श्रतुभृति के सहारे मन को टिकाकर ठस सबक चले चलना उस समय मेरे वस का हो सका, नहीं तो'''

लेकिन इज़ारों स्त्री-पुरुप भी रोज इस सड़क पर श्रांते-जाते हैं। तभी तो जाने कहाँ-कहाँ के भिखारी यहाँ श्रा जमा हुए हैं। उन शत-सहस्त नर-नाश्यों के मन की हालत में नहीं जानता। श्रधिकांश उनमें वीर्थ-यात्री पुरुपार्थी होते हैं। दूर-देश से कप्ट उठाकर भिक्त-भाव से भरे वे श्रांते श्रोर कुछ श्रतिरिक्त कप्ट उठाकर वीर्थ-दर्शन हरके किर श्रपने दूर-देश चले जाते हैं। इन हाथ फैलाए बैटे कहालों को राह में वे दान भी करते जाते हैं। श्रन्त देते हैं, वस्त्र देते हैं, पाई-धेजा-पैला देते हैं। वे कोमल चित्त के लोग द्या से द्वित होंकर दान-पुरुप दारा श्रपना श्रीर दीनों का, दोनों का भला करते हैं।

मुक्ते इस दया के विषद्य में कुछ कहना नहीं है। जो दया कर सकता है उसे दया करनी चाहिए। लेकिन यह यात मेरे मन में जरूर उठती है कि श्रपने को दयावान की जगह पर पाना श्रीर इस तरह दूसरे को दय-नीय स्थित में डालना क्या उचित है ? क्या इससे हालत कुछ सुधरती है ? क्या यों विपमता बढ़ती ही नहीं है ? क्या इससे पखेड़ा थोड़ा भी निपटता है ? क्या इससे भिखारी से उसका भिखारी-पन तिनक भी उतर कर दूर होता है ? क्या ऐसी दया श्रपने दायित्व से यचने का ही एक जतन नहीं है ? यह द्या श्रात्म-विसर्जन के विरोध में श्रात्म-संरचण का ही एक ढंग नहीं है ? क्या श्रात्म-श्लानि को इस बहाने हम टाल ही नहीं जाते हैं ? एक सुट्टी नाज या उतरा कपड़ा या ताम्बे का पैसा देकर क्या श्रपने मान को ही दुरुस्त रखने की कोशिश हम नहीं करते हैं ?

दया ग़लत नहीं है। लेकिन विचारवान के लिए नया वह दया काफी हो सकती हैं ?

पर यहाँ हम सावधान रहें। दया में कुछ देना ही होता है। चाहे. स्यूल हो, या सुचम, दया में स्याग श्रनिवार्य है। स्याग से वचने के लिए दया से यचना पाप है। तर्क-वितर्क करके जो स्याग-रूप कर्चव्य से ही छुटो पा लेता है, मुसे इसमें सन्देह है कि वह कोई ठीक काम करता है। सन्देह है कि ऐसा तर्क-वितर्क घोरतर श्राह्म-प्रवंचन ही तो नहीं है? में स्वीकार करूँ कि जो त्याग से बचा है, वह श्रवश्य प्रवंचक है।

तर्क के सहारे त्याग से यचा जा सकता है, वचा जाता है। वैसा तर्क विनाशकारी है। किन्तु देख यह भी पड़ता है कि दया-भावना भी उस त्याग-धर्म से छुटकारा पाने के काम में श्राती है। पैसा या कपड़ा या नाज देकर जैसे हम खुद श्रवने को देने के धर्म से वच जाते हैं; ऐसा त्याग गहरे स्वार्थ-त्याग से हमें यचा देता है श्रीर एक वात्कालिक चैन हमें पहुँचा देता है।

सवाल होगा कि तो क्या फिर दीन की खातिर स्वयं दीन यनना होगा ? इस तरह क्या दीन की दीनता दूर हो जायगी ?

कहा जायगा कि हम खुद धनिक होकर निर्धन में जो एक ढाह श्रीर

हेप श्रीर स्पर्हा की भावना जगाते हैं, उससे यदि निर्धन व्यक्ति चाहें तो उसका भला ही हो सकता है। इस प्रकार उसमें श्रपनी हालत में श्रसन्तोष जागवा है, वेचेनी पैदा होता है। श्राशा की जा सकती हैं कि ऐसे ही चैतन्य उसमें चेत जायगा श्रीर कर्नृ क्व श्रीर कर्मण्यता भी प्रकट हो श्रायगी। जो नीचे है, गिरा हुश्चा है, उसके लिए खुद गिर जाना ग़लत होगा। सही यही होगा कि हम बरादर कँचे ही चढ़ते जायँ, जिससे कि निम्न की निम्नता उसे श्रीर भी जुभने जगे श्रीर वह भी उठने का जतन करने लगे। बरायरी हो तो कँचाई पर होनी चाहिए न। में घनाड्य हूँ श्रीर यरावरी हुई रखी है श्रगर निर्धन भी मेरे जैसा दन जाय। पर श्रगर में उसे श्रभी बरायरी का दर्जा हूँ तो क्या यह उसकी निर्धनता को उचित ही स्वीकार कर लेना न होगा? इस दृष्ट से धनिक होकर में श्रपने को मुका नहीं सकता श्रीर खुद निर्धन के हक में सुके उसके बरावरी के दावे को नहीं सुनना चाहिए।

इस प्रकार की दलील से धनाक्ष्य के श्रीर श्रधिक धन-संब्रह करने की धुन का समर्थन किया जा सकता है श्रीर निर्धनों को हिकारत की नज़र से देखा जा सकता है। विस पर समसा ,जा सकवा है कि वह हिकारत की नज़र निर्धन को उन्नत होने की श्रेरणा देगी।

लेकिन मेरे चित्त को ऊपर का तर्क नहीं द्वा। मुक्ते यह आनत मालूम होता है। उसकी जह जुदी श्रोर जुद्रगर्ज़ी में दुयकी हुई मालूम होती है।

समता के दो प्रकार कहे जा सकते हैं। एक यह कि मैं मानूँ कि मुक्त से बढ़ा कोई नहीं है। यहे-से-यहे के मैं यरावर हूँ। थीर जो हटान् मुक्ते अपने से यहा दीखता हो, आलोचना से टॉग पकड़कर टसे अपने यरावर खींचने की कोशिश कहूँ। यह एक प्रकार है।

दूसरा प्रकार है कि मैं श्रपने से छोटा किसी की न मान्ँ। जो श्रपने को छोटा मानता हैं, उससे इस प्रकार व्यवहार करूँ कि यह घपने खुटपन को भूल जाय। सब का मान करूँ। श्राकोषना करूँ तो अपनी ही, या दूसरे की तो प्रेम-पशात, श्रीर छोटे से भी छोटा अपने को मानने को रीयार रहूँ।

पहला बताता है कि मैं किसी को यड़ा न मानूँ। दूसरा सुमाता है कि मैं किसी को छोटा न सममूँ

मेरा विश्वास है कि पहले ढंग से बराबरी नहीं घड़ेगी, बड़ा-बड़ी बड़ेगी श्रीर विषमता बड़ेगी। श्रीर सच्ची समता यदि समाज में थोड़ी-बहुत कभी कायम भी होगी तो वह दूसरी ही पद्धति को श्रंगीकार करने से होगी, श्रन्थथा नहीं।

में इस चाह को गलत मानता हूँ कि में धनवान वन् । मुक्ते कोई हक ऐसी इच्छा रखने का नहीं है। ऐसी तृष्णा श्रसामाजिक है, यानी सामाजिक श्रपराध है। इसमें ज़रूरी वौर पर यह शामिल है कि में दूसरे को निर्धन देखना चाहता हूँ। धनवान होने में स्वाद तभी तक है जब तक कि पहोंस में कोई निर्धन भी है। श्रगर मुक्ते उस स्वाद का लोभ है, वह रस मुक्ते श्रच्छा लगता है, तो यह यात फूठ है कि मुक्ते दीन की दीनता तुरी लगती है। दीन के दैन्य में मुक्ते जब तक श्रन्द-रूनी तृष्ति है, तभी तक स्वयं धनवान होने की तृष्णा मुक्तमें हो सकती है। मैं मानता हूँ कि वैसी तृष्णा में श्रहंकार का सेवन है। श्रीर श्रहंकार को चैन तभी मिलता है जब दूसरा श्रपने से नीचा मालूम होता है।

व्यवहार में देखें कि धनवान का क्या अर्थ होता है। चारों और मॉपिइयाँ हों और उनके बीच मेरा मकान पक्की ईटों का बना हो तो मैं अपने को धनवान लगूँगा। मुक्ते उस मकान का मालिक होने पर गर्व होगा। वहीं मकान यदि सहर में है, जिसके आस-पास आजीशान हवेलियाँ हैं, तो वहीं मुक्ते अपनी दीनता का प्रमाण मालूम होगा और मैं उस पर लिजित दीखूँगा। इससे धनवान होने की इच्छा में ही गर्भित है कि कोई दीन भी हो। हम धनवान होना चाहते हैं, यानी हम दीन को दीनतर बना देना चाहते हैं।

इसलिए जो नीति तुम्हें श्रीर हमें सांसारिक सम्पन्नता के रास्ते पर

श्रागे-से-श्रागे यहने की श्रोर उकसाती है, वह नीति गरीयों के हक की नहीं है। वह उनका भला नहीं चाहती। सच पूछा जाय तो उस नीति के पेट में नीयत स्वार्थ की है। उस नीयत का मुँह याहर न दीखता हो, पेट में छिपी उसकी जड़ है ज़रूर।

उसके विरोध में जो नीति सय के भले का दावा करना चाहती है; खास तौर से गरीयों का, यानी हर देश खीर हर काल के यहुसंख्यक वर्ग का, भला करना चाहती है, वह दुनिया की तृष्णा धौर संचय के लोभ पर खड़ी नहीं हो सकती। सार्वजनिक हितकर्म की नीति धन नहीं, मन चाहेगी। यह ख्रमीर यनने को बढ़ा बनना नहीं मान सकती। वह पैसे पर श्राक्षित सम्बन्धों को यहावा नहीं दे सकती।

श्रगर समाज एक हैं तो दीन की दीनता के दोप से हम श्रपने को श्रञ्जता नहीं मान सकते। श्रगर दीनता के कारण उस श्रादमी में मजुष्यता तक नहीं रह गई है, वह जानवर श्रोर श्रपराधी यनता जा रहा है, वो बाद रखना चाहिए कि हम श्रपनी श्रमीरी निष्क्रियता से उसमें मदद दे रहे हैं। श्रपनी श्राराम-देह स्थिति से चिपट कर हम उसकी तकजीफ को कायम यना रहे हैं। उसका मनुष्यता पर से विश्वास उठवा जा रहा है वो क्या इसजिए नहीं कि हम लोग उससे बन्ध-भाव से ज्यवहार करने को तैयार नहीं हैं तो वह क्यों न समाज-दोही हो ? क्या हम उसे इस प्रकार लाचार ही नहीं करते कि वह मानवता का होपी धन श्राये ?

श्राशय यह नहीं कि व्यक्ति के दुःख का दोप में व्यक्ति पर से टाल कर एकदम समाल पर दाल देना चाहता हूँ। व्यक्ति धपने दुख के सम्यन्य में निर्दोप तो हो हो नहीं सकता। कर्म फल का सिदानत श्रयत है श्रीर वह सर्वथा वैज्ञानिक है। पर वह यात व्यक्ति पर समाप्त होकर क्या चुक जाती है ? व्यक्ति का दुःख समाज के लिए धुन है। इसलिए दुखी व्यक्ति के दुःख का सवाल हमारा-तुम्हारा यानी टन जोगों का सवाल भी है, बल्कि उनका प्रमुखता से है, जो श्रपेचाकृत समाज में सुख-चैन से हैं।

दीन की बात करते समय हमको याद रखना चाहिए कि वह-द्रव्य का श्रभाव नहीं है जो उसको श्रीर हमको कप्ट देता है। इस हेतु से जो उसमें धीमे-धीमे मनुष्यता का ही श्रभाव होने लगता है, वही सोच श्रीर ग्लानि श्रीर परिताप का कारण बनता है। सब काल श्रीर सव देशों में ऐसे पुरुष हो गये हैं जिन्होंने पास धन नहीं जिया पर जो उसी कारण महामान्य समके गये। श्रतः गरीबों की गरीबी का सवाल एकदम आर्थिक है यह नहीं मानना चाहिए। सिर्फ धन का न होना दुरिद्र का लुक्स नहीं है। उसका सहारा लेकर जो वेयसी श्रीर श्रोद्धाई की भावना श्रादमी में समा जाती है, श्रसद्धी रोग तो वह है। श्रीर इस जिहाज से रंक श्रीर दीन का प्रश्न नैतिक प्रश्न है। वेशक पहली श्रावश्यकता है कि उसको खाने को श्रनाज मिले, पहनने को कपड़ा। लेकिन सीधा दान में नाज-कपड़ा देकर क्या उसमें मानवोचित श्रात्म-सम्मान पैदा होने की सम्भावना को हम बढ़ाते हैं ? वह श्रात्म-सम्मान श्चर्यदान से उसमें पैदा न होगा। वह तो श्रात्मदान से ही उसमें जागेगा। हर हाजत में जब हम उसकी इन्सान की हैसियत मानने की तैयार होंगे, उसके साथ उसो इन्जत से पेश श्रावेंगे, तभी वह श्रपने को इन्सान समभेगा श्रीर बनना शुरू करेगा। उससे पहले भीख में श्रीर दान में यहुत सा माल पाकर भी वह समाल के लिए खतरा श्रीर दूषण ही वना रहेगा।

तो बुनियाद में समस्या यदि नैतिक है तो उसका सुलमाव नीति-धन से होगा, स्थूल-धन से नहीं हो सकेगा। नीति का धन क्या ? वह धन है प्रीति की वेदना। वैसी शुद्ध नैतिक भावना, यानी वेदना, को साथ लेकर ही उस समस्या के समाधान की श्रोर खड़ा जा सकेगा। नहीं तो जो तिथ्यत धन की कमती-यड़ती से श्रादमी-श्रादमी में भेद करती है, जो निर्धन को नीच श्रोर धनवान को उसी कारण ऊँच गिनने

की आदी हैं, उस तिययत के साथ दीन-दुःखी के सवाल को हूना भी उचित नहीं है। उससे उलमन धौर वहकर रह जायगी। उससे विप्र-मता छुछ उभरेगी ही। समस्या को खोलने के अधिकार के लिए वह मनीवृत्ति चाहिए जो धन से इन्सान को नहीं तोलती धौर जो श्रपने से निम्न किसी को मानने को तैयार नहीं है। समस्या हल होगी तो उस मन के धनी द्वारा जो दुरिद्वनारायण की करपना कर सकता है, जो दुरिद्व की सेवा प्रायश्चित्त और श्रात्मशुद्धि के रूप में करने को विवस है। जो वैसी सेवा को उपकार या श्रहसान गिनता है, वह कृपया श्रपने उपकार को लेकर दूर ही रहे। उसके प्रति दीन की भावनाएँ यदि भीतर से देखी जायँ तो जान पड़ेगा कि वे कृतज्ञता या घाभार की नहीं हैं, पर यहूत-कुछ गुस्से की हैं। मानो लिहाज से रुका न रह जाय तो वह कह हिं यें है कि 'तुम हो कीन टपकार का दम भरने वाले ! सब तरह का कुकर्म करके पहले तो घर भर वैठे हो, श्रय उनमें से दो पैसे दिखाकर धर्म करने चले हो ! यह पैसा तुम्हारा हुन्ना कैसे ? दूसरों को सुखा ग्रीर सवाकर तुमने यह कमाया है। इसी पर श्रहसान तुन्हारा माने । श्रीर हम जो सेदनत करते हैं ? जान्रो, यस ग्रपनी सुरत दूर ले जान्री। नहीं

मुक्ते बहुत सन्देहं है कि श्रगर हादिक स्नेह से नहीं यहिक योदी-भी कृपा-भावना के साथ हम गरीय के दुःख को छूने चले हैं, किर कितना ही प्रोग्राम (कार्यक्रम) हमारा उस दुःख को दूर करने का हो, हम उसमें वही उद्धत श्रावेश की मनोदशा उत्पन्न करने के निमित्त होंगे। इस तरह की कृपा-भावना श्रनेतिक है। सच्ची नीति की ताकीद तो यह है कि हम श्रपने को दीन का भी यनदा श्रोर सेवक मानें। मानें ही नहीं, यहिक सच्चे मन से वैसा यनने का उद्योग करें। दरिद्र की सेवा का श्रवसर पाकर हम श्रपने ऊपर उसका उपकार मानने को तैयार हों। दारिद्रय मिटाना हमें श्रपने ही मन का दोप मिटाने-जैसा माल्म ही। श्रार यह मनोग्रुत्ति नहीं है तो मैं कहता हैं कि दीन की दशा में दोई

सुधार नहीं किया जा सकता है। दीनावाकों, श्रनाथ लयों श्रोर श्रन्न-नेत्रों से हानि बची नहीं हैं, बढ़ी है। सवाल को स्राधिक स्रोर सिर्फ स्राधिक सममे जाने को ही सुधारना होगा। रूप उसका श्रार्थिक हो, पर मूल में भ्रर्थ पहुँच गया है तो भ्रनर्थ है। मुल में तो हार्द्रिक वेदना ही हो सकती है। वेदना यानी विसर्जन श्रीर त्याग। श्रीर जहाँ सूल में वद नहीं है, वहाँ तमाम श्राधिक योजनाएं विफल हैं। विफल ही नहीं, विलक वे दुण्फल श्रागे ला सकती हैं। यह वात श्राजकल इसलिए भी कहना श्रावश्यक होगया है कि विज्ञान के नाम पर अर्थ को सूलाघार माना जाने लगा है श्रीर विचार-मात्र को श्राथिक चाहा जाता है। लोग हैं जो श्रादमी कुन्जी शर्य में देखते हैं। वे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो छुछ होता है, श्रर्थ-प्रयोजन को सामने लेकर होता है। कि स्वार्थ ही मनुष्य की प्रेरणा है। लेकिन वे नहीं जानते, वे सही नहीं हैं। श्रगर यही सही होता तो सव सवाल समाप्त थे। तव किसी को किसी से क्यों गरज ैं होती। लेकिन ऐसा न हो सकेगा। एक का सबसे नाता ई छौर छगर दूसरे का दुःख उसे नहीं छूता तो यह ग्रदमी नहीं है, जह है। मैं जड़ नहीं हूँ, श्रगर इसका प्रमाण है तो यही कि मैं दूसरे के दुख में दुखी हो सकता हूँ, सुक्त में संवेदन हैं। श्रीर श्रगर यह सच है तो मनुष्य वह सच्चा श्रीर वह ऊँचा श्रीर वह श्रेष्ठ है जो श्रधिक-से-श्रधिक दुख को श्रपना सकता है यानी उसके लिए श्रपना श्रधिक-से-श्रधिक उत्सर्ग कर सकता है, जो निरन्तर सब के जिए होम होता रहता है।

मुक्ते दीखता है कि उसी छोर चलना सच्चा उपाय है। नहीं तो दुःख के सवाल की कोई छोर पकड़ नहीं है।

## व्यवसाय का सत्य

प्क रोज़ एक भेद ने मुक्ते पक्द िया। यात यों हुई। में एक मित्र के साथ वाज़ार गथा था। मित्र ने याज़ार में कोई देद सी रुपये खर्च किये। सो तो हुआ, के किन घर आकर उन्होंने अपना हिसाय जिखा और खर्च खाते सिर्फ पाँच रुपये ही लिखे गये। तय मैंने कहा, "यह क्या ?" थोले, "याकी रुपया खर्च योड़े ही हुआ है। वह तो इन्देस्टमेण्ट हैं!"

इन्वेस्टमेण्ट: यानी खर्च होकर भी वह खर्च नहीं है, कुछ और है। खर्च और इस दूसरी वस्तु के अन्तर के सम्दर्भ में इस तो अर्थ की मत्तक साधारणवः मेरे मन में रहा करती है; पर उस समय जैसे एक अरन सुमे देखता हुआ सामने खड़ा हो गया। जान पड़ा कि सममना चाहिए कि खर्च तो क्या, और 'इन्वेस्टमेण्ट' क्या ? क्या विशेषता होने से खर्च दर्च न रहकर 'इन्वेस्टमेण्ट' हो जाता है ? उसी भेद को यहाँ सममकर देखना है और उसे तनिक जीवन की परिभाषा में भी फैलाकर देखेंगे।

रुपया कभी जमकर बैठने के जिए नहीं है। वह प्रवाही है। सगर वह चले नहीं तो निकम्मा है। अपने इस निरन्तर अस्य में वह कहीं-कहीं से चलता हुआ हमारे पास आवा है। हमारे पास से कहीं घीर चला जायगा। जीवन प्रगतिशीख है, और रुपये का गुरा भी गठि- शीलता है। रुपये के इस प्रवाही गुण के कारण यह तो असम्भव है कि हम उसे रोक रखें। पहिले कुछ लोग धन को ज़मीन में गाड़ देते थे। गड़ा हुआ धन वैसा ही सुद्द है जैसे गड़ा हुआ आदमी। वह बीज नहीं है जो धरती में गड़कर उगे। गाड़ने से रुपये की आब विगड़ जाती है। फिर भी उसमें प्रत्युत्पादन शक्ति है, उस शक्ति को कुण्ठित करने से आदमी समाज का अलाभ करता है। खैर, रुपये को गाड़कर निकम्मा बना देने या उसे कैंद्खाने में यन्दी करके डाल देने की प्रवृत्ति अब कम है। रुपया वह है जो जमा रहने-भर से सूद लाता है। सूद वह इसलिए लाता है कि कुछ और लोग उस रुपये को गतिशील रखते हैं, वे उससे सुनाफा उठाते हैं। उसी गतिशीलता के सुनाफे का कुछ हिस्सा सूद कहलाता है।

रुपया गितशील होने से ही जीवनोपयोगी है। वह हस्तान्तरित होता रहता है। वह हाथ में श्राता है तो हाथ से निकलकर जायेगा भी। श्रगर हमारे जीवन को यहना है तो उस रुपये को भी ज्यय होते रहना है।

लेकिन उस न्यय में इमने अपर देखा कि कुछ तो श्राज 'न्यय' है, कुछ श्रागे बढ़कर "पूँजी" हो जाता है—"इन्वेस्टमेग्ट" हो जाता है। समम्पना होगा कि सो कैसे हो जाता है।

कल्पना कीजिए कि दिवाली श्राने वाली है श्रीर श्रपनी-श्रपनी माँ से राम श्रीर श्याम को एक-एक रुपया मिला है। राम श्रपने रुपये को कुछ खिलौने, कुछ तस्वीर श्रीर फुलमड़ी श्रादि लेने में खर्च करता है। श्याम श्रपने बारह श्राने की तो ऐसी ही चीज लेता है, पर चार श्राने के वह रंगीन कागल लेता है। उसने शहर में कन्दील बिकते देखे हैं। उसके पिता ने घर में पिछले साल एक कन्दील बनाया भी था। श्याम ने सोचा है कि वह भी कन्दील बनायेगा श्रीर बनाकर उसे वाजार में बेचने जायेगा। सोचता है कि देखें क्या होता है!

राम ने कहा-श्याम, यह कागज़ तुमने क्यों किये हैं? इसके

यदले में वह मेमसाह्य वाला लिलीना ले सो न, हैसा घटड़ा लगता है!

श्याम ने कहा-नहीं, में तो कागज़ ही लूँगा।

राम ने घपने द्वाय के मेमसाहव वाले खिळीने की गौरवपूर्ण भाव से देखा श्रौर तनिक सदय भाव से श्याम को देखकर कहा—श्रद्धा !

राम ने श्याम की इस कार्यवाही को नासमकी ही समका है। राम के चेहरे पर प्रसन्नता है श्रीर उसने मेमसाहय वाले श्रपने खिलोंने को विशिष्ट रूप से सामने कर लिया है।

राम के घर में सब लोग खिलोनों से खुश हुए हैं, इसके बाद वे खिलोने टूट-फूट के लिए लापरवाही से छोड़ दिये गये हैं। उसी माँति फुलकड़ियों में से जलते वक्त माँति-माँति की चिनगारियाँ छूटी हैं। जल कर फिर फुलकड़ियाँ समाप्त हो गई हैं।

टघर यही सब श्याम के घर भी हुआ है। पर इसके बाद श्याम अपने रंगीन कागज़ों को लेकर मेहनत के साथ कन्दील यनाने में लग गया है।

यहाँ स्पष्ट है कि स्थाम के उन चार श्रानों का खर्च खर्च नहीं है, वह पूँजी (Investment) है।

श्रव कर्पना की जिये कि स्याम की यनाई हुई कन्दील चार घाते से ज्यादा की नहीं यिकी । कुछ कागज़ ख़राब हो गये, कुछ यनाने में ख़ूबस्रती न श्राई । हो सकता या कि वह चार श्राने से भी कम की विकती । श्रच्छी साफ यनती तो सुमिक्ति था, ज्यादा की भी दिक सकती थी। फिर भी कर्पना यहीं की जाय कि वह चार श्राने की दिकी श्रीर स्याम उन चार श्राने के फिर खील-यनारों लेकर घर पहुँच गया।

इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि राम को दिये गये एक रामें ने चक्कर नहीं काटा। श्याम के रुपये ने ज़रा ज्यादा चक्कर काटा यद्यपि अन्त में श्याम का रुपया भी सोलह आने का ही रहा और हम यीच श्याम ने कुछ मेहनत भी उठाई। राम का रुपया भी पिना मेउनत के सोलह आने का रहा। फिर भी दोनों के सोलह आने के रुपये की अपयोगिता में अन्तर है। यह अन्तर श्याम के पत्त में है और वह अन्तर यह है कि जब राम ने उसके सोलहों आने खर्च किये, तय श्याम ने उनमें के चार आने खर्च नहीं किये, बिल्क लगाये। उस लगाने का मतलब यही कि उसको लेकर श्याम ने कुछ मेहनत भी की और रुपये का मूल्य अपनी मेहनत जोड़कर उसने कुछ बड़ा दिया। हम कह सकते हैं कि श्याम ने रुपये से बुद्धिमानी का ज्यवहार किया और श्याम राम से होनहार है। मान लो, उसकी कन्दीलें धेले की भी न विक सकीं, फिर भी यही कहना होगा कि श्याम राम से होशियार है। उसने घाटे में रहकर भी रुपये में अधिक मूल्य डाला।

प्रत्येक च्यय एक प्रकार की प्राप्ति है। हम रुपये देते हैं तो कुछ प्रत्येत चाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम दें धौर लें नहीं। प्रीर कुछ नहीं तो यह गर्व प्रीर सम्मान ही हम लेते हैं कि हम कुछ ले नहीं रहे हैं। बिना हमें कुछ प्रतिफल दिये जब रुपया चला जाता है, तब हमें बहुत कष्ट होता है। रुपया खो गया, इसके यही माने हैं कि उसके जाने का प्रतिदान हमने कुछ नहीं पाया। जब रुपया गिर जाता है, चोरी चला जाता है, दूब जाता है तब हम को यही चोट लगती है। एक पैसा भी बिना प्रतिदान में हमें कुछ दिये हमारी जेब से यदि चला जाय तो उससे हमें दुः ज होता है। यों, चाहे हजारों हम उहा दें। उस उहाने में दर-श्रसल हम उस उहाने का श्रानन्द तो पा रहे होते हैं।

इस भाँति प्रतिफल के बिना कोई न्यय श्रसम्भव है। किन्तु, प्रति-फल के रूप में श्रीर उसके श्रनुपात में तर-तमता होती है। श्रीर उसी तर-तमता के श्राधार पर कुछ न्यय श्रपन्यय श्रीर कुछ न्यय 'इन्वेस्टमेन्ट' हो जाता है।

ऊपर श्याम का श्रीर राम का टदाहरण दिया गया है। श्याम ने श्रपने रुपये में से चार श्राने का प्रति-फल जान-व्रसकर श्रपने से दूर वना तिया । उस प्रतिफल और उस चार घाने के ब्यय के यीच में उसने कन्दील यनाने थीर उसे याजार में जाकर वेचने आदि श्रम के तिए जगह यना छोड़ी । इसलिए वह चार घाने का 'इन्बेस्टमेस्ट' कटा गया और श्याम को दुद्धिमान समन्ता गया ।

परिणाम निक ा, प्रत्येक खर्च वास्तव में उगर्जन है यदि उस व्यय के प्रतिफल में इन्छ फासला हो और उस फासले के यीव में मनुष्य का ध्रम हो। इसी को दूपरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मनुष्य और उसके श्रम के प्रतिफल के बीव में घार्त्ता की संतीर्णता न हो। ध्रमनी तुरन्त की श्रमिलापा को तृत करने के लिए जो व्यय है, वद उत्तना ही कोरा व्यय घ्रयवा घ्रपव्यय है और उत्तना ही कम उपार्जन, इन्वेस्टमेण्ड घ्रयवा सद्-व्यय है। घ्रयांत् प्रतिफल की दृष्टि से घ्रपने व्यय में जितनी दूर का, भोग की जगह उपयोग का, हमारा नाता है स्त्रना ही उस व्यय को हम उपार्जन या इन्वेस्टमेण्ड का रूप देते हैं।

्रह्स वात के श्रगते परिणान पर पहुँचें, हसने पहले यह जरूरी है कि इसको ही खुलासा करके समर्से ।

हमारे पाल रुपया है, जो कि हमारे पास रहने के लिए नहीं है। वह अपने चक्कर पर हैं। हमारे पास वह इसलिए हैं कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में साधन यनने के याद हमने अतिरिक्त स्कृति दालने और हमें अस में प्रवृत्त करने में सहयोगी यने। हम नियं और कार्य करें। इस जीवन-कार्य की प्रक्रिया में ही एपये की गतिशीलना घटित और सार्यक होती है।

स्पष्ट है कि रूपया श्रसल शर्थ में किसी का नहीं हो पकता। यह चौदी का है। यह प्रतीक है। उसका देंगा मान है। यह निश्चित-सामर्थ्य का श्रोतक है। सामर्थ्य यानी हनजीं (chergy)। जब नक वह रूपया इनजीं का उत्पादक है, तभी तक वह ठीक है। जा इनजीं उसमें नहीं ली जाती, उसे श्रपने-श्राप में माल श्रीर दीवन समकहर दशेस श्रीर जमा किया जाता है, तथ वह रोग का कारल यनजा है।

जिसको इन्वेम्टमेर्येट कहा जाता है वह उस रुपये के इनर्जी-रूप को कायम रखने की ही पद्धति है। उसका हस्तान्तरित होते रहना गति-चक्र को बढ़ाने छोर तीब करने में सहायक होता है। यानी इस हाथ से उस हाथ जाने की किया में पैसा पहले हाथ से गया. खर्च हुन्ना, श्रौर दूसरे में श्राया, यानी श्रामद हुई, यह समका जाता है। इस पद्धति में वह किंचित कहीं ठहरता भी है। वास्तव में गति श्रव-स्थान के यिना सम्भव नहीं होती। चेतन व्यक्त होने के लिए अचेतन का श्राश्रय लेता है। इनर्जी श्रवने श्रस्तित्व के लिए 'डेडमैंटर' की प्रार्थिनी है। पर जैसे नींद जागरण के लिए ग्रावश्यक है—नींद ग्रपने-त्राप में तो प्रमाद ही है.—जागरण की सहायक होकर ही वह स्वास्थ्य-प्रद श्रीर जरूरी वनती है: वैसे ही वह संचय है जो किसी कदर पैसे की चाल को धीमा करता है। किन्तु, प्रत्येक ब्यय यदि छन्त में जाकर 'इन्वेस्टमेएट' नहीं है, तो वह हेथ है। हम भोजन स्वास्थ्य के लिए करते हैं श्रोर सेवा के कार्य के लिए हमें स्वास्थ्य चाहिए। इस दृष्टि से भोजन पर किया गया खर्च उपार्जन बनता है। श्रन्यया, रसना लोलु-पता की वजह से भोजन पर किया गया श्रनाप-शनाप खर्च केवल व्यय रह जाता है श्रीर वह मूर्खता है। वह श्रमल में एक रोग है श्रीर भाँति-भाँति के सामाजिक रोगों को जनसाता है।

जहाँ जहाँ व्यय में उपयोगद्विद्ध श्रीर विवेक-बुद्धि नहीं है, जहाँजहाँ उसमें श्रधिकाधिक महत्त्व-बुद्धि है, वहाँ-ही-वहाँ मानो रुपये के
गले को घोटा जाता है श्रौर उसके प्रवाह को श्रवरुद्ध किया जाता है।
सच्चा व्यवसायी वह है जो रुपये को काम में लगाता है श्रीर श्रपने
श्रम का उसमें योग-दान देकर उत्पादन बढ़ाता है। सच्चा श्रादमी वह है
जो कर्म करता है श्रीर कर्म के फलस्वरूप श्रीर कर्म करता है। हम
देखते श्रा रहे हैं कि वह व्यक्ति रुपये का मृत्य उठाना नहीं जानता जो
उसे यस खर्च करता है। रुपये की कीमत तो यह जानता है जो उसे
खर्च करने के लिए ही खर्च नहीं करता, प्रत्युत सेहनत करने के लिए

- खर्च करता है। रुपये के सहारे जितना श्रधिक श्रम-टरपाइन किया जाय, उतनी ही टसकी सार्थकता है।

हमने ऊपर देखा कि पैसे का पूँजी दन जाना और खर्च का कमाई हो जाना उसके प्रतिफल से घ्रपना ययासाध्य ग्रन्तर रखने का नाम है। स्पष्ट है कि वैसे भासले के लिए किसी कहर वेगरज़ी की जरूरत है। मनुष्य की ग़रज़ उसे दूरदर्शी नहीं होने देती। ग़रज़मन्द्र पैसे के मामले में सच्चा दुद्धिमान् नहीं हो सकता। हम यह भी देख सकेंने कि सनुष्य और उसकी ज़रूरतों के वीच में नितना निस्पृहता का सम्दन्ध है उतना ही वह श्रपने 'इन्वेस्टमेण्ट' के बारे में गहरा हो जाता है। जो श्राकांजा-त्रस्त है, विषय-प्रवृत्त है, वह रूपये के चक को तंग घीर संकीर्य करता है। वह समाज की सम्पत्ति का हास करता है। वह इनकी की रोकता है श्रीर इस तरह विस्फोट के साथन टपस्थित करता है। प्रवाही वस्तु प्रवाह में स्वच्छ रहती है। शरीर में खून कहीं रुक जाय तो शरीर-नाश प्रवश्यम्भावी है। जो रुपये के प्रवाह के तट पर रहकर उसके उपयोग से अपने को स्वस्थ और सल्लम यनाने की लगह उस प्रवाही द्रब्य को भ्रपने में खींचकर संचित कर रखना चाहता है यह मुदता करता े हैं। वह उसकी उपयोगिता का इनन करता है और श्रपनी मीत की पास बुलाता है।

श्रादर्श श्रलग । हम यहाँ व्यवहार की वात करते हैं, उपयोगिता की वात करते हैं। दुनिया क्यों न स्वार्थों हो ? हम भी स्वार्थ की की बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्यों न समृद्ध यने ? यहाँ भी उसी समृद्धि की वात है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व्यवसायी हो छौर हरण्ड व्यवसायी गहरा छौर श्रिषकाधिक कुशल व्यवसायी यने। हम देलते हैं कि व्यवसायी ही है जो मालदार है। यह श्रदेनुक नहीं है। यह भी हम जान रखें कि कोई महापुरुष, जैंदा पुरुष, श्रव्यवसायी गर्डी होता। हों, वह जरा कैंवा व्यवसायी होता है। हम यही दिलाला चाहते हैं कि दुनिया में श्रवहे-से-श्रवण सीदा वरना चाहिए। बोई एवं नहीं श्रगर दुनिया को हाट ही समका जाय। लेकिन जिसके वारे में एक सक्त कवि की उक्ति उलहने में कही जा सके कि उसने—

"कौड़ी को तो ख्व सँभाला लाल रतन को छोड़ दिया।"

उस भ्रादमी को बता देना होगा कि लाल रतन क्या है भ्रीर क्यों कोंड़ी से उसे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए।

हमारी गरज़ श्राँखों को वाँध देती है। इंश्वर की श्रोर से मनुष्य की श्रज्ञानता के लिए यहुत सुविधा है। यहुत इन्छ है जहाँ वह भरमा रह सकता है। लेकिन अमने से क्या होगा ? हम श्रपने ही चक्कर में पड़े हैं। नैसे फुलफड़ी जलाकर हम रंग-विरंगी चिनगारियों को देखते हुए खुश हो सकते हैं, वेंसे ही श्रगर चाहें तो श्रपनी ज़िन्दगी में श्राग लगाकर दूसरों के तमारो का साधन यन सकते हैं। लेकिन पंसे का यही उपयोग नहीं है कि उसकी फुलफड़ी खरीड़ी जाय, न जीवन का उपयोग ऐश श्रोर श्राराम है। धन-संत्रय से श्रपनी सामर्थ्य नहीं बढ़ती। धन की भी सामर्थ्य कम होती है। इनर्जी को पेट के नीचे रखकर सोने में हुशल नहीं है। ऐसे विस्फोट न होगा तो क्या होगा ?

पैसा नष्ट नहीं होता। इससे यथार्थ में वह खर्च भी नहीं होता। पर अपने को उसके ज़रिये हम चुकाते हैं तय वह खर्च ही है। अपने में शक्ति लाते हैं, तम वह खर्च उपार्जन है। पैसा संवर्धन के लिए है। संवर्धन, यानी जीवन-संवर्धन। धन का व्यय नहीं संवर्धनोन्मुख नहीं है, वहाँ वह असामाजिक है, अतः पाप है। विलासोन्मुख व्यय से सम्पत्ति नहीं, दीनता बढ़ती है।

धन में लालसा उस धन की उपयोगिता को कम करती है। प्रति-फल में हमारी गरज़ जितनी कम होगी, उतना ही हमारे श्रोर उसके बीच फासला होगा, उतना ही उसमें श्रम समा सकने का श्रवकाश होगा। उस फासले के कारण वह फल उतना ही बृदद् श्रोर मानव के उद्यम द्वारा गुणानुगुणित होता जायगा। वह गम्भीर श्रोर सत्य ब्यव-साय है जहाँ कमें का श्रोर व्यय का प्रतिफल दूर होते-होते श्रन्तिम उद्देश्य से श्रमिन्न श्रप्टयक् हो जाता है। जहाँ इस माँति फलाकां स रहती ही नहीं। विज्ञान के, ब्यवसाय के, श्रोर श्रम्य केंत्रों के महान् पुरुष वे हुए हैं, जिन्होंने तात्कालिक लाभ से शागे की यान देखी; जिन्होंने मूल-तस्व पकड़ा श्रोर जीवन को दायित्व की माँति समका; जिन्होंने नहीं चाहा विलास, नहीं चाहा श्राराम, जिन्होंने सुख की ऐसे ही पर-वाह नहीं की, जैसे दुख की। उनका तमाम जीवन ही एक प्रकार की पूँजी, एक प्रकार की समिवा, इन्वेस्टमेण्ड यन गया। उनका जीवन यीता नहीं, यह हविष्य बना श्रोर सार्थक हुआ। क्योंकि वे एक प्रकार के प्रति, श्रादर्श के प्रति, एक उद्देश्य के प्रति समर्पित हुए।

श्रय-शास्त्र के गणित को फैलाकर भी हम किसी श्रीर तस्त्र तक नहीं पहुँच पाते। यो श्रर्थ-शास्त्र श्रपने-श्राप में सम्पूर्ण एवं स्वाधीन विज्ञान नहीं है। वह श्रिधकाधिक राजनीतिगत है, पोलिटिनस है। पोलिटिक्स श्रिकाधिक समाज-शास्त्र (Social Science) है। समाज-शास्त्र श्रिकाधिक मानस-शास्त्र (Psychology) के प्रति सापेच होना जाता है। मानस-शास्त्र की भी फिर श्रपने-श्राप में स्वनन्त्र सचा नहीं है। क्योंकि व्यक्ति फिर समाज में श्रीर उसका खरड है। श्रीर जो इन्ह वह श्रव है उसमें समाज की तास्कालिक श्रीर ताहेशिक स्थित का भी हाथ है। इस तरह फिर धर्य का शास्त्र, मानस-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र श्रीर समाज-शास्त्र श्रादि के प्रति परस्वरावक्रियत है।

श्रथ-शास्त्र के श्रांकिक सवाल यनाने धौर निकालने में हम टमके चारों श्रोर कोई यन्द दायरा न खड़ा कर लें। ऐसे हम उसी चरकर के भीतर चक्कर काटते रहेंगे, श्रोर कुछ न होगा। यह टीक नहीं है। यह उस विज्ञान को सस्य की सस्यवा से तोड़कर टसे मुख्या दालने के समान है।

कपर इमने देखा है कि व्यावहारिक रुपये-पैसे के टपयांग का नियामक तथ्व लगभग वही है जो गीता का अध्यातम मन्त्र है—अना-सिक निष्कामता। इस निष्कामता की नीति से कर्म का प्रतिकट नष्ट नहीं होता, न वह हस्व होता है। प्रत्युत इस भाँति उसके तो असंख्य गुणित होने की ही सम्भावना हो जाती है। श्रत्यन्त व्यावहारिक व्यवहार में यदि वह तन्त्व सिद्ध नहीं होता है कि जिसे श्रध्यात्म का तन्त्व कहा जाता है, तो मान लेना चाहिए कि वह श्रध्यात्म में भी श्रसिद्ध है, श्र-यथार्थ है। श्रध्यात्म नहीं चाहिए पर व्यवहार तो हमें चाहिए। व्यवहार से श्रसंगत श्रध्यात्म का क्या करना है। वह निकम्मा है। गीता में भी तो कहा है—'योगः कर्मसु कौशलम्'।

इस दृष्टि से न्यक्ति यह न कह पाएगा कि सम्पत्ति उसकी है। इसमें सम्पत्ति की बाद रुकेगी। खून रुकने से रोग होगा श्रौर फिर श्रमेक उत्पातों का विस्फोट होगा।

हमें अपने व्यवहार में व्यक्तिगत भाषा से क्रमशः ऊँचे उठते जाना होगा। हम कहेंगे सम्पत्ति व्यक्ति की नहीं, वह सहयोग समितियों की है। कहेंगे, वह श्रमिकों की है। कहेंगे वह समस्त समाज की है, जो समाज कि राष्ट्र-सभा में प्रतिविभिवत है। कहेंगे कि वह राष्ट्र की है। श्रागे कहेंगे कि राष्ट्र क्यों, वह समस्त मानवता की है। इसी भाँति हम बढ़ते जाएँगे। ग्रन्त तक हम देखते जाएँगे कि बढ़ने की श्रव भी गुन्जायश है। किन्तु ध्यान रहे कि निराशा का यहाँ काम नहीं, व्ययता को भी यहाँ स्थान नहीं। हम पाने के लिए तैयार रहें कि यद्यपि बुद्धि-संगत (Rational) श्रादर्श में यद-चदकर हम मानवता से श्रागे विश्व श्रोर समष्टि की धारणा तक पहुँच सकते हैं। पर समष्टि कहने से व्यष्टि मिटता नहीं है। व्यक्ति भी है ही। वह अपने निज में अपने को इकाई श्रनुभव करता है। समिष्ट हो पर वह भी है। उसे इनकार करोगे तो वह समिष्टि को इनकार कर उठेगा। चाहे उसे उसमें मिटना पहे, पर वह रवयं भ्रपने को कैसे न माने ? ऐसी जगह मालूम होगा कि व्यक्तिस्व की धारणा को ब्रह्मागड में भी चाहे हम व्याप्त देखें, एर पिगड में भी उसे देखना होगा। छौर उस समय विश्व-समष्टि छादि शब्दों से भी श्रसन्तुष्ट हम कहेंगे कि जो है, सब परमात्मा का है, सब परमात्मा है।

यह मानकर व्यक्ति श्रपनी सत्ता में सिद्ध मी वनता है। श्रीर वह सत्ता समष्टि के भीतर श्रसिद्ध भी हो जाती हैं। विचार की दृष्टि से तो हम देख ही लें कि इसके बिना समन्त्रय नहीं हैं। इसके इधर-उधर समा-धान भी कहीं नहीं है। व्यक्तिगत सम्पत्ति के भाव का उन्मूलन तभी सम्भव है जय हम मानें कि व्यक्ति श्री इच्द्राएँ भी उसकी श्रपनी न होंगी, वह सर्वाशतः परमात्मा के श्रवि सम्पित होगा।

इसिलए लोगों से कहना होगा कि हाँ, नेशनिल जेशन, सोशिल जेशन के लिए तैयार रहो। तैयार क्यों, उस श्रोर यहो। लेकिन माल्म होता है कि सोशिल जेशन वालों से भी कहना होगा कि देखों भाई, उसके श्रागे भी कुछ है। उसके लिए भी हम सय उचत रहें, सबेष्ट रहें। फार्मुला कुछ बनाया है, इसमें हरज नहीं, पर फार्मुला फार्मुला है। फार्मुले से कहीं यहुत चिपट न जाना। ऐसे वह यन्धन हो जाता है।

## व्लैक-स्राउट!

'व्लैक-म्राउट' का नाम सुना था, देखा म्रव। सात बजे से याज़ार सुनसान होने लगा। रोशिनयाँ न जगीं। कहीं यत्ती थी तो उसे म्रपनी लाज ढक्षनी होती थी। गर्भी में ग्रीर दिन इस वक्त मामूली तौर पर लोग दिन के ताप से छूटकर बगीचों-मैदानों में खिले-खुले घूमते थे, ग्रव वे घरों में बन्द नहीं हैं तो दुवके श्रीर सहमें घूम रहे हैं।

क्योंकि 'व्लैक-श्राउट' है। क्योंकि दिन देदे हैं श्रीर श्रासमान से गोले वरस सकते हैं। क्योंकि कोई है जो जूँ ख़ार है और सबका दुश्मन है, श्रीर कभी भी श्रासमान पर छा श्रा सकता है। इससे ऐ नगर के वासियो, श्रन्धेरे में रहना सीखो। मत पता लगने दो कि नीचे जान है। श्रेंधेरी रात में सन्नाटा भरे सुर्दे की वरह रह सकोंगे तो ख़ैरियत है, नहीं तो तुम्हारा भगवान् मालिक है!

दुश्मन सिर पर हवाई जहाज़ लेकर छा ही जाय, तब नीचे का वलक-आउट उसकी या हमारी कितनी मदद करेगा, इसका हमें ठीक पता नहीं है। लन्दन सीखा-पढ़ा है, फिर भी यमों की मार खा रहा है। इससे व्लेक-आउट के जोर से दुश्मन के परास्त छोर हमारे सुरचित होने की सम्भावना कितनी बढ़ जाती है, यह तो हम नहीं जानते। पर है यह एक नया अनुभव। मन पर उसका छसर पढ़ता है, मन मानता है कि ऐन सिर पर नहीं तो देहली पर तो कोई भूत छा ही गया होगा।

खड़ाई के दिनों में सदसे कीमती चीज़ है दिलेरी। दिलेरी हर में से पैदा होती हैं। (यह मैं मारने वाली दिलेरी की दात कहता हूँ) दर हो तभी नो दराने वाले दुरमन को मारने का दत्साह हो। इससे जिसमें से उत्साह वस्त करना है, उसमें पहले दर डालना चाहिए। चाहा जाता है कि श्रादमी कमर बाँघकर खड़ा हो शाँर चल पड़े लड़ने के लिए, तो यह हो ऐसे ही सकता है कि हम एक में दूसरे का दर मरें।

दर न होने से एक दहा भारी ख़तरा है। वह यह कि जिसकी वाहा जाता है कि आप मारें, टसे दुरमन तो नहीं दिन्क आदमी के रूप में आप देखने लग जायें। असल में दर ही हो सकता है, जो आपके लिए किसी को दुरमन दनाए। उस दर में से यह शक्ति धाती है कि आप उसे दुरमन मानकर मारें। कहीं यदि धाप निदर हुए तो खटका है कि शत्रु शत्रु ही न रह जाय, वह आदमी दीख आय। तय उसकी मारने लायक जोश भी आप में कहाँ रह जायगा। यस दिशे नामदीं सममी जायगी!

इसिलए युद्ध-काल में सम्से धावरयक तत्त्व है भय। भय के लिए धरती चाहिए होप ख्रीर घृणा की। इस सय के संयोग दिना शतु से जहाई न होगी। मला ऐसे कैसे काम चलेगा?

इस तरह युद्ध नाम के उद्यम-न्यवसाय धारम्म करने से पहले ह्म प्रकार की तैयारियाँ काफी की जाती हैं। हवा में और मन में ध्रविद्यास कौर ध्रुणा और भय काफ़ी मात्रा में भर जाता है। ध्राइमी का मन हत्रा ही कच्चा, उसमें ध्रविश्वास उमारने के लिए यहुत चतुराई को जन्दर नहीं है। स्वार्थ के घ्राधार पर वह चलता ही रहा है। मद्यान प्रनादा, परिवार बनाया, सम्पत्ति यनाई। सदा चौकन्ना रहा कि उस मद्यान धीर परिवार खाँर सम्पत्ति पर खाँच न घाये। किसी ने दस पर खाँच की तो वह खाँख ही निकाल लेगा। यस इस मौति उस घादमी के मन में भय भरते वा सरल दपाय हो जाता है—उसके जान-माल को रातरे में दिखला देना। ऐसे ही उसमें दिलेरी पैदा होती है। कहीं श्रगर उसके मन में यह लालसा भी लहकाई जा सके कि दूसरों का माल हड़प करने का मौका है, तय इस दिलेरी में श्रीर धार श्रा जायगी।

लड़ाई लड़ने वालों में यही दो पत्त हैं, एक स्वार्ध-रत्ता में लड़ते श्रीर दूसरे स्वार्थ-विस्तार में लड़ते हैं। इन वृत्तियों को जगत् में तरह-तरह के नाम प्राप्त हैं—न्याय, कर्तव्य, धर्म इत्यादि। स्पष्ट है कि जो श्रपनी तरफ़ न्याय श्रीर धर्म को मानता है, वह सबका सब श्रन्याय श्रीर श्रधमें दूसरे के माथे पटकता है' स्वयं सभ्यता श्रीर संस्कृति का उद्धारक या प्राद्धभावक वह होता है, दूसरे को उसमें विष्न रूप राज्ञस मानता है। ऐसे परस्पर का श्रविश्वास, क्लेश श्रीर धृणा तीवतर श्रीर लड़ाई श्रधिकाधिक श्रनिवार्य होती जाती है।

यह यिलकुल ज़रुरी है कि दुनिया लड़ रही है तो हम भी चुप न बैटें। वेशक श्राग के उपर श्रासन लगाकर बैटने थीर लपटों को उपदेश देने से लाभ नहीं है। श्राग से श्रप्रभावित रहने की वात में इन्ह मतलय ही नहीं है। उसका श्र्य यही हो सकता है कि श्राग की मुलस ने श्रभी श्रापको छुत्रा नहीं है। यह कोई श्रेय की वात नहीं। दुनिया के श्राप श्रंग हैं। यह कहकर कि घोती में श्राग लगी है कुर्ता निश्चिन्त नहीं हो सकता। दुनिया एक है, तो उसके कई श्रोर श्रनेक देश भी परस्पर श्रमुवद हैं। इसमें कोई तुक नहीं कि योद्धाओं के बीच श्राप कोरे उपदेशक वनें। यह तो दम्भ होगा। योद्धा पहचानता है तो योद्धा को। उपदेशक उसके लिए निकम्मा है। यन्नु पच का ही चाहे हो, सच्चे योद्धा के लिए हर योद्धा में प्रशंसा होगी। युद्ध की भाषा ही उसे प्राप्त है। वही उसका साध्य, वही साधन, वही एक उसका तर्क। इससे युद्ध में शान्ति का उपदेशक सिवाय युद्ध की वर्षरता को भड़काने के श्रीर कोई सेवा नहीं कर सकता है। वह श्रपने लिए योद्धा का तिरस्कार ही प्राप्त कर सकता है।

किन्तु शान्ति यानी निवेर का उपदेशक नहीं योद्धा भी यना जा

सकता है। श्रमल में श्राज वहीं योदा चाहिए। योदा वह जो श्रपनी जान को तो हथेली पर ले श्रवश्य, पर दूसरे की जान को श्रमय देता हुश्रा श्रागे बढ़े।

पहले ही कहा कि राष्ट्र भय में से यनता है। जो निर्भय है वह धजातराञ्च है, उसे जाकर किसको मारना हं ? पर जो भयभीत होकर उसे ही मारने के लिए ध्राना चाहता है, उसको तो उसके भय से छुट-कारा दिलाना है। इसलिए उसे राष्ट्र मानकर नहीं, यिक ध्रपना भूला हुध्रा मित्र मानकर सच्चे योद्दा में उससे भेंट करने की तैयारी चाहिए। तब स्वयं मरकर सायद वह राष्ट्र की राष्ट्रता को भी मार है। ऐसे ही राष्ट्र मित्र दनेगा।

भय-जात साहस भय-जात कायरता से तो घट्टा ही है। पर चूँ कि दोनों भय-जात हैं इससे उनमें यहुव-छुद्ध समता भी है। दिसक कड़ाई में दीखने बाला साहस एक प्रकार की कायरता ही है, घीर जब लड़ाई चल रही हो तो कायरता से बड़ा खुमें कोई नहीं।

व्लैंक प्राउट जन-हित में ही किया जाता होगा। पर उसमें सचमुच हित होता है यह संदिग्ध है। हिसाय लगाकर देखना चाहिए कि उससे कितनी जाने बची। यचने वाली जाने इन्नु हों भी, पर यह सच है कि उससे सय लोगों में एक दहल पैदा होती है। उस दहल के नीचे साम-रिक कर्मच्यता को स्फूर्ति भी पैदा होती होगी। इससे तिब्बत में हील और शायद उस कारण वस्तुस्थिति की भयंदरता का चार्तक भी पद सकता होगा। ये चारों थोर श्राशंका के घाइल थाँर शबू के पट्यन्य हैं, इन्नु ऐसी प्रवीति लोगों के मनों में हठान् घर कर सकता है। साम-रिक मनोवृत्ति को फैलने थीर मज़बूत करने के काम में पर भारी सदद-गार करम है और उस दिए से श्रवस्य उपयोगी है।

कहा जायगा कि मूर्ज के स्वर्ग में प्राप रहिए। इस तो यथार्यता में रहते हैं। सब यह है कि दुश्मन है। इजारों जानें रोज जा रही हैं। श्रीर श्राप कहना बाइते हैं कि दुश्मनी अस है ? दुश्मनी श्रवही यह नहीं ये हम भी जानते हैं, पर कहने भर से वह मिट जाती तो वात ही क्या थी। इसक्तिए उसे हम स्वीकार करके ही चल सकते हैं। आप अन्धे हठ में सानते रहिए उसे अपना मित्र, पर वह श्राएगा शौर श्रापको शौर श्रापकी मित्रता को पल-भर में स्वाहा कर देगा । नहीं, हम यह मूर्खता नहीं कर सकते । शत्रु आता है तो हम कहेंगे कि आश्रो, यहाँ तुम्हारा महाशत्रु वैठा है। यथार्थता से प्राँख मींचकर मरा जा सकता है, ज़िन्दा नहीं रहा जा सकता। हम लोग ज़िन्दा रहने वालों में से हैं। इसलिए यथार्थता को पहचानकर हम उसके सामने की तैयारी में सावधान होने से विमुख नहीं हो सकते। शत्रु ने फ़ौज खड़ी की है, हम सवा फ़ौज वनाएँगे। हमारा वहरी वेड़ा श्रीर हवाई सेना श्रीर वस वारूद श्रीर तोप-टेंक सब उनसे बढ़बर होंगे। हम शान्ति चाहते हैं श्रीर सभ्य नाग-रिक हैं। पर शत्रु सम्यता का दुश्मन है। वह वर्बर होकर हम पर चढ़ने श्राता है। हम वता रूँगे कि उसकी मनचीवी होने वाली नहीं है। श्रौर ऐ लोगो, तुम भी मानवता की रचा के लिए कटियद खड़े हो जाछो। छोड़ दो उन दो-चार को जो सपने लेते पढ़े रहना चाहते हैं। हमारी दया है कि हम उन सनकियों (Cranks) से नहीं बोलते। वैसे तो लड़ाई के वक्त यचने वालों की सज़ा मौत होनी चाहिए.थी। पर वे मोले हें श्रोर मूर्च हैं, श्रांव खोले वे श्रन्धे हैं। श्रपने में मुँह गाइकर शादर्श की वात करते हैं श्रीर यथार्थ की पहचानते नहीं। मत उनकी सुनो। दुश्मन बढ़ रहा है श्रीर हम दुश्मन को जीतेंगे। पर ऐ लोगो, तुम सबको तत्पर रहना चाहिए। दुश्मन तुम्हारे घरवार को, इज्ज़त को, सबको उजाड़ देना चाहता है, वह सब हड़प कर जाना चाहता है। लेकिन तुम बीर हो - श्रान पर मर मिटोगे। पर भाइयो, सोची, दुरमन की तद्वीरों की हम पहले से क्यों न हरा हैं ? इसिंकए व्लैंक-त्राउट होगा। इसलिए गैल-मास्क का इस्तेमाल सीखो श्रीर फौन में भर्ती होश्रो श्रीर रुपया जमा करो श्रीर श्रपनी कोरें भेजो श्रीर"

ययार्थता ठीक है। उसको पहचानना होगा। पर वह यथार्थ होने

में ब्राई कैंसे ? ब्राज का दुरमन, दुरमन कैंसे बना ? ब्राज लड़ाई है, सही। पर कल क्या योया या कि घाज लड़ाई का फल मिल रहा है, यह समकता भी क्या ज़रूरी नहीं है ? श्राज का शाज हम पर शास मान से नहीं टपका, वह हमारे कल में से यना है। इसलिए यह कहकर कि श्रीज का यथार्थ यह है, हम उसकी परम्परा को ज्यों-का-ायों कैसे चलने दे सकते हैं ? कल का फल आज सुगतना होगा, पर जो फल श्राने वाले कल के लिए चाहते हैं, उसका बीज क्या श्राज वी बलना ज़रूरी नहीं है ? इसलिए यथार्थ का तर्क ही सन्पूर्ण तर्क नहीं हो सकता। ययार्थ की ययार्थता के भीतर जाएँगे, तो देखेंगे कि विपक्त की वेल को एक रोज़ वो समाप्त करना ही है। इसलिए यथार्थ से मुक्तना नहीं, यक्ति उसे सम्मालना है। नहीं तो शत्रुवा के घटर से छुटकारा कैसे मिलेशा ? शत्रु के भय में से शत्रुता की चेल हरी होती हैं। द्नुजों की क्या में सुनते हैं कि एक मरता था, तो उसकी जगह सी ही नाते थे। इसलिए यदि कभी जाकर राष्ट्रता को इस धरती पर से मिटना है, तो उसे मिटाने का श्रारम्भ श्राज ही कर देना होगा। यदि श्राज नहीं तो उसका श्रारम्भ कभी भी न हो सकेगा, वयोंकि प्रथार्थता का तर्क ज्यों-का-त्यों सिर पर लटका रहेगा।

मतलय यह नहीं कि 'श्रम् मित्रवदाचरेत्' कहकर हम उसकी खोटी लालसाओं को बदावा हैं। नहीं, हम प्रतिरोध करेंगे। अपनी। आत्मा को बेचकर उसके भीतर के दानव को हम भोज्य नहीं हैंगे। अपनी आत्मा को सुरचित रखकर उसकी आत्मा को भी सुरचित करने का साधन करेंगे। वह अपने को भूल रहा है। वह फाए काने को पाता लो दीखता है, सो तो पागलपन है। शायद वह सताया हुआ है। ज़रूर किसी त्रास ने या भय ने उसे ऐसा बना दिया है। यह उपकी असली प्रकृति नहीं, विकार है। अगर ईश्वर है तो उसमें मी है। दर हम अपनी ईश्वरता को उसके समस करके ही उसकी असिबयत यानी उसकी आत्मा को सु सकेंगे। उसके थपपढ़ के आगे अपना मुद्दा करने

वह काम नहीं किया जा सकता। हाँ, थप्पड़ के श्रागे मुख किया जा सकता है। यह लाचारी के सयय नहीं, बिलक ख़शी के साथ किया जाता है, तो सन्देह नहीं कि उस थप्पड़ में मारने वाले का गर्व कम हो जायगा।

उपर कहा गया है कि युद्ध के समय उपदेश वेतुका है। उस समय कर्म की उत्कटता चाहिए। धर्यात् यदि चाहिए तो शान्ति का उपदेश नहीं, शान्ति का कर्म चाहिए। ध्रौर ध्रहिंसा की माला नहीं, ध्रहिंसा का युद्ध चाहिए।

जो मरने से डरता है, उसे कोई क्यों पूछे ? पर जो नहीं डरता उसे तो पूछना ही होगा। किन्तु निडरता कोई कर्महीन स्थिति नहीं है। वह कर्मठता के साथ ही टिक सकती है। हम निडर हैं, ये हमारे मानने का विपय नहीं। निडर हम तभी हैं जय दुनिया कहे कि हम निडर हैं। प्रथात् निडरता कोई प्रव्यक्त तस्व नहीं है, विहक व्यक्त प्रभाव है। घ्यक नहीं तो उसका कुछ प्रर्थ नहीं। व्यवहार में निडरता ही सच्चे योदा का लच्च है। हिंसक योदा उद्देग्ड हो सकता है। विलक्त किंवित उद्देग्ड होना उसके लिए प्रनिवार्य है। क्योंकि मूलतः हिंसक युद्ध की प्रेरणा एक गहरे हीन भाव Sense of inferiority में से प्राती है। दूसरे शब्दों में उसकी जह में प्रातंक या भय होता है। इसोसे उसके फल में शिख़ी और उद्देग्डता देखने में प्राती है। प्रहिंसक योदा में वैसी सम्भावना ही नहीं। वह समभावी है। इससे वह ऐसा योदा है कि कभी किसी परिस्थित में किसी के प्रति उद्देग्ड नहीं हो सकता। वह सदा सविनय है। पर इस्पात की तरह इद भी है। मौत तक उसको नहीं तोड़ सकती यों सबके प्रागे वह मुक्का हुन्ना है।

मेरी कल्पना है कि वीरता का श्रादर्श ऊँचा उठता जायगा, तो इसी जगह पहुँचेगा। वीर यदि क्रूर नहीं है, तो इसीलिए कि उसमें विवेक का मार्दव है। श्रीर इस जगत् में सच्चा वीर वही हो सकता है, जिसे इस जगत् के यश श्रीर वैभव में कोई श्रासक्ति नहीं, जो यदि योद्धा है तो श्रसत्य के ज़िलाफ, श्रीर श्रासिक है तो उस सत्य की जो प्राचि-साम्र की गृहराई में स्थित है।

श्रद्धवारों के प्रचार से श्रीर 'व्लेक-श्राटट' के श्रम्यास से श्रीर तरह-तरह की तैयारियों से जो तात्कालिक फल होता है वह यही कि हम में मौत का दर श्रीर सुरजा की चिन्ता समा जाती है। स्पष्ट है कि इस बृत्ति में से जो साहस टठेगा वह इतिम साहस होगा। वह श्रदने विश्वास पर नहीं, यिक किसी के विरोध पर, यानी शृत्र की शृत्ता पर स्यापित होगा। इससे शृत्र के प्रयत्ततर सादित होने पर वह साहस ट्रकर कातर भय को जगह दे रहेगा। श्रीर ऐसा ही देखने में भी श्राता है। हिंसक लड़ाई में एक हद तक ही सिपाही लड़ते हैं, फिर माग रहते हैं, या हथियार डाल रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि शृत्रु को सामने रखकर ही वह साहस उपजाया जाता है। वह मीधा शृत्रु के दर में से ही श्राता है। इससे शृत्रु के हावी होने पर वह उड़ जाता है।

श्रन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में निःशस्त्रीकरण की यात होती रही, पर श्रवि-रवास से धिरकर निःशस्त्रता में हरेक को श्रपनी निश्वता माल्म होती है। श्रपने को कोई निर्श्वत नहीं चाहता। भयभीत के लिए तो पलायन श्रथवा युद्ध ही उपाय है। सिक्क्य दिश्वास श्रीर श्रीति विस्तार में से ही निशस्त्रता का साहस श्रा सकता है। तब निशस्त्र होकर राष्ट्र निर्धत नहीं, बविक सच्चे श्रथों में बकशाली श्रनुभव करेगा।

बीच में कांदेदार तार दो पड़ोसियों के प्रेम की महतृत नहीं यना सकता। यह बहस कि कांद्रे कितने पेने हों या कितने घने हों, व्यर्ध है। शस्त्रों की समगणना के आधार पर निःशस्त्रता नहीं था सबी। न दभी आ सकेगी। और शस्त्र की व्यर्थता तो देख हो ती गहे हैं। शस्त्र वी दोंड़ की कोई हद नहीं। बीच में अविश्वास है तो एपिक-मे-एपिक शस्त्रास्त्र भी बोड़े मालूम होंगे। बराबर ख़बात रहेगा दि शभी गुद्र और चाहिए और निगाह रहेगी कि दुरमन ने कितने बनाये हैं। साफ़ है कि ऐसी हालत में एक देश या राष्ट्र दूसरी ज़रुरो वातों के लिए, ज्ञान-विज्ञान श्रौर कला-संस्कृति के संवर्धन की चिन्ता के लिए खाली नहीं रह सकता। जो पड़ोसियों से श्रनवन मोल ले वैठा है, उससे नागरिकता के विकास में क्या मदद मिल सकती है ? ऐसे ही जो चारों श्रोर शत्रुताश्रों से घिरा है, मनुष्यता के विकास में वह क्या सहायता पहुँचा सकता है ?

किन्तु इतिहास हमसे क्या चाहता है ? हम जा किस लिए रहे हैं ? मनुष्य जाति किस छोर वढ़ती छाई है ? छौर किस दिशा में उसे वढ़ते जाना है ? क्या वह दिशा परस्पर का बढ़ता हुछा ऐक्य ही नहीं है ?

यदि वह ऐक्य है, तो हिंसा से उस श्रोर गित न होगी। हिंसा श्रपने फल में हिंसा ही दे सकती है। श्रोर जय तक हिंसा के द्वारा राष्ट्र श्रोर राष्ट्र के बीच के सवालों का निपटारा देखा जायगा, तय तक मानना चाहिए कि वह सवाल कभी हल भी न होगा। श्रोर तो श्रोर घर में हम श्रपने तीन चरस के वालक से ज़ोर-ज़यरदस्ती के श्राधार पर हार्दिक सम्बन्ध नहीं चना पाते। जय-जय हमने थप्पड़ का उपाय हाथ में लिया है, समस्या कसती ही गई है। तत्काल तो मालूम होता है कि मामला कुछ हलका पड़ गया है, पर श्रसल में गाँठ उससे सदा कुछ गठीली होती देखी गई है। बच्चे में श्रहम् पैदा होने पर जब उसको ज़ोर-ज़ब से रास्ते पर नहीं लाया जा सकता, तो राष्ट्र का 'श्रहम्' तो श्रोर भी व्यापक श्रीर ठोस वस्तु है। उसका उपचार फिर शस्त्रास्त्र के वल पर ठीक कैसे हो सकता है?

कहा जायगा कि यह बार्ते तो ठीक हैं, पर ठराडक की हैं। श्रभी तो श्राग लगी है। ऐसे वक्त उनका कहना श्रीर सुनना जुर्म है। श्राग बुक्तनी चाहिए, तब दूसरी कोई वात होगी।

पर श्राग बुक्तनी चाहिए कि लहकनी चाहिए ? श्रगर उसे बुक्तना है तो ऊपर की यात न सिर्फ श्रसंगत है, विकि वही एक संगत वात

۲,

#is

है। श्राग से श्रपनी जान यचाने तक का ही हमारा कर्तव्य नहीं हैं; क्योंकि भागकर जान यचाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ब्लैंक-माठट इत्यादि से उनसे जान यच सकती है ग्रीर यचानी चाहिए—इस तरह का अस पैदा करने वाले प्रयोग हैं। वे एक तरह शत्रु की शक्ति की पुनः सूचना घ्रोर उसके पूर्व निमन्त्रण का रूप हैं। माना जा सकता है कि नगर में रहते वाले निर्दोष स्त्री पुरुषों और दाल दहों की रहा हा किंचित् उपाय इस प्रकार होगा। पर सोचने की यात है कि उन निरोप स्त्री-पुरुषों पर घ्रास्मान से हमला हो, यह स्थिति ही यनने में देने

हम सरकार को धन्यवाद है सकते हैं कि उसे हमारे जान-नाल की रत्ता की चिन्ता है। वह शत्रु के हायों हमें लुट्याना नहीं चाहती। ग्राई ? उसकी फीज सरहद पर है और सब नाकों पर है और उनका साकारी हुन्तज्ञाम सय जगह फैंजा हुआ है। सरकार हमारे देश की रहा करेगी। हम उसकी सुने श्रीर उसके छादेश का पालन करें। ऐसे संबट के समय सचमुच हमें कृठज् होना चाहिए कि सरकार की टह मुजाएँ हमारी रहा को उद्यत हैं। हाय, सरकार न होती तो हम कहीं होते! ऊपर क शत्रु के लिए तो खुले शिकार होते ही, भीतरी गुपटे भी हमें एत-विवत किए रहते । दुहाई हे कि सरकार है श्रीर हमें उसकी सुरज! में उने क थ्राउट के प्रयोग की शिक्षा मिल रही है।

सिर पर श्रा गई स्थिति को देखते मरकार की छुत्र-हाया निरुवय ही हमारे लिए परम सन्तोप का विषय हो सकती है। पर एमने क्या किया है कि परिचम का कोई देश हमारा हुएमन यने ? परिचम की लड़ाई पूर्व में क्यों जा गई है ? यह तो ठीक है कि परिचम कीर पूर्व हो नहीं हैं। पर पूर्व का यह भारत क्यों जान खबने ही निर्माय से लगाई में इन्ह सदद करने में प्रसमये हैं ? संकट इस पर इसी से तो है कि यह एक पश्चिम के मुक्क के साथ नायों है और उनकी राष्ट्रता-नियता को घोटने के लिए लाचार है। स्विति विषम है, पर नवीं वह लिए. स्तान के वावजूद हिन्दुस्तान के लिए भी विषम है ? ठीक है कि हिन्दु-स्तान के व्यवस्थापक आज उसकी जिन्ता से चौकन्ने हैं। पर क्या यह भी उन व्यवस्थापकों की ही करनी नहीं है कि वह आज आत्म-निर्णय में आसमर्थ हैं और कि वह अन्तर्राष्ट्रीय गीधों की निगाह में सिर्फ सस्ता शिकार वन गया है। आज यदि यह स्थिति है तो उसका कारण हूँ दना होगा। उस कारण के लिए हम अपने व्यवस्थापकों से वाहर कहाँ जायँ ? व्लैक-आउट और इस प्रकार के दूसरे हितोपायों के लिए जिस सरकार के हम कृतज्ञ हैं, उसी सरकार के पास हम आज की स्थिति का यह अभि-योग भी ला सकते हैं।

कौन जानता है कि हिन्दुस्तान की मिलिक्ष्यत ने इक्सलेंग्ड को पश्चिम के दूसरे सशक्त राष्ट्र-नेताओं के लिए थ्रोर लोभनीय ही नहीं बनाया? इक्सलेंग्ड को मौका था कि हिन्दुस्तान को वह थ्रपनी सम्पत्ति न मानकर श्रपना साथी बनाता। मित्र हिन्दुस्तान इक्सलेंड के बल को मज़बृत करता। पर हिन्दुस्तान इंग्लेंड के लिए परिग्रह रहा। इक्सलिस्तान का यह भोग्य रहा। उससे इंग्लिस्तान के चरित्र पर घट्या लगा थ्रोर हीनता श्राई। उसमें साम्राज्य-लिप्सा पदा हुई। इसी से दूसरे मुक्कों की थ्रांखों में वह काँटा बना। हिन्दुस्तान उसकी इस वृक्ति से शक्ति थ्रोर पौरुप से हीन बना। नया श्रचरज कि वह थ्रीर सत्ताश्रों के मुँह में पानी थ्राने का कारण बना।

ऐसे श्राज यह हालत वनने में श्राई है कि सरकार को कहने का मौका मिलता है कि हिन्दुस्तान ख़तरे में है श्रीर हिन्दुस्तान भी महसूस करता है कि वह ख़तरे में है, कि जब ब्लैंक-श्राउट होते हैं श्रीर लोग सोचते हैं कि उनका होना कल्याएकारी है। लोग श्रपने को श्रसहाय पाते हैं श्रीर इस तरह सरकार की थोड़ी-यहुत जितनी हैं उतनी ही-सी शस्त्र-शक्ति को दुहाई देते हैं। सरकार को इस तरह श्रपना समर्थन प्राप्त होता है। पर हम चाहते हैं कि उस समर्थन के भीतर ही जो एक निश्चित श्रभियोग है वह भी सरकार को प्राप्त हो श्रीर सरकार जान ले कि जिस संकट से रक्षा देने का काम वह श्रपना यतलावी है, उस संकट को सिर पर लादने का ज़िम्मा भी उसी का है।

हिन्दुस्तान का इस्तेमाल करने की इज्लैंड की दुद्धि प्रांज संकट के समय कुछ शुद्ध हो सकती थी। वह हिन्दुस्तान के हृद्य को पाने की ज़रूरत इस समय महसूस कर सकती थी। पर उसने मन नहीं चाहा, धर चाहा। मेत्री नहीं चाहो, सिर्फ लाभ चाहा। आत्मा नहीं मोंगी, उसके शरीर पर ही आँख रखी। इससे इज्लैंड का नैतिक पतन हुया और हिन्दुस्तान का भी। इससे साम्राज्य नाम का एक दर्म खड़ा हुआ। कामनवेल्य शब्द के नीचे उस द्म्म के डकोसले को दिगाया नृतीं जा सकता। सफ़द जाति का वह द्म्म उसके लिए मारी पद रहा है और पदेगा। यह विधान शासित और शासक दोनों जातियों को समसुष्य बनाता है। दोनों उससे गुकाम यनते हैं। शासक इन्द्रियों का गुकाम खौर शासित उस गुकाम का गुलाम बनता है।

भारतवर्ष के शासक भारत की भारतीय बनाए होते, तो बात शायह उन पर और भारत पर संकट का दिन भी न घाता। भारत स्वाधीन होता और सराक्त होता। और मनुष्यता की राह पर तय ये दोनों एक-दूसरे को और शेप हुनिया की चलाने में सहयोगी होते। ऐसा होता तो इङ्गलिस्तान की नैतिक साख असंदिग्ध होती। भारत का संस्कृति-यक और घन-जन-यल मिलकर विलायत की बड़ी-से-यड़ी पशु-शिंफ के निकट अविजय होता। तय क्या आज की लड़ाई होती? या होती भी तो क्या टिक सकती?

पर वह होना न था। दुनिया को दुरे दिन देखने थे और प्राहमी में श्रभी तृष्णा का राज था। शायद साझाज्य दनाने और प्याने वाले श्रमेज ने यहुत श्राने नहीं देखा। इसने शायद सममा कि वा प्रदर्श जाति का यश-विस्तार कर रहा है। ऐतिहासिकों ने उसे एस अस में मदद पहुँचाई। साहित्य ने दहादा दिया। 'सालाज्य' पर विलायत हो श्रीर वितायती को गर्य हुआ। इसने न जाना कि एंट्सर के एस प्रस्त में श्रादमी का गर्व खर्व होता है। वह मोह में धर्म को भूज गया। श्रीर विधाता की लीला को कौंग जानता है ? कौंन जानता है कि सफ़ेंद्र श्रीर काले श्रादमियों के संचित पापों का ही यह प्रतिफल नहीं है ?

किन्तु फल सामने फूटा है, तो वहीं से हम अपने तर्क का आरम्भ न करें। वम उपर से गिरेगा तो हम किस तहखाने में डुक्की मारकर वचेंगे, हमारे सोच-विचार के लिए कोई यही विपय नहीं। आदमी की बुद्धि को आसन्न ख़तरे से धेरकर मूल प्रश्न पर विचार करने के लिए आसमर्थ ही बना दिया जाता है। व्लेक-आउट इत्यादि लोक-मानस पर ऐसा ही आतंक्रमय असर डालते हैं। जैसे अपनी जान बचाने से यड़ा कोई तत्काल धर्म हमारे लिए है ही नहीं। आज लोक-मानस कुछ उसी चृत्ति से त्रस्त है। घर-घाट और हाट-घाट की चर्चा सुनिए, सब कहीं वही एक प्रश्न है कि कौल कैसे यचे? हवा ऐसी संक्रामक है कि घरता उससे अल्वा बचता है। मन खोखले हुए जा रहे हैं और चारों तरफ अविश्वास बढ़ता जा रहा है। वेश्य संकट में अपने बचाव की सोच रहा है, तो गुरड़ा अपने मौके की सोच रहा है। साम्बद्दायक और राष्ट्रीय और श्रेगीनत अविश्वास तीला पड़ रहा है और जान पड़ता है कि उपर से सरकारी शक्ति का ढकना ढीला हो कि भीतर से वह अपना गुल खिला आये।

ऐसे समय सही दुदि श्रीर श्रहिंसक कर्म की यहुत श्रावश्यकता है। श्रहिंसक कर्म धन का श्रीर सत्ता का विकीरण करता है। उनके केन्द्री-करण पर यसे हुए बड़े-यड़े शहर जो दुश्मन के लिए प्रलोभन होते हैं—श्रहिंसक कर्म से वे विखरेंगे। वैसे कर्म से गाँव वसेंगे श्रीर उनकी खुश-हाली बढ़ेगी। लाखों खुशहाल श्रीर स्वाधीन गाँवों वाले हिन्दुस्तान को किसी दुश्मन से किसी हर की ज़रूरत न रहेगी। गाँवों पर वम डालना पैसे के लिए श्रशकी यर्वाद करना होगा। श्रीर कोई मूर्ख नहीं जो यह करेगा। तय सोशल इकानामी (Social Economy) का ढाँचा ही दूसरा होगा। तव सत्ता का इस मुट्टो से उस मुट्टी में श्रा रहने का सवाज

ही न रहेगा। क्योंकि तब वहाँ किसी की वैधी सुट्टी हो ही न सकेगी। हुरमन तब कोई होगा भी, तो वह उस सोशल इकानामी में जरूव हो लायगा, क्योंकि उसके पास कोई साधन न होगा कि वह उसको तितर-यिवर कर सके। वह पहले ही ऐसी दिवरी हुई होगी कि उसका केन्द्र हर जगह होने के कारण कहीं नहीं होगा।

कहना किन है कि कपर जो यादल छाए हैं, यरसकर वह क्या कहर वरपा करेंगे। पर यह निश्चय है कि कभी मानव-जाति को छगर संगठित शक्ति के त्रास से छुटकारा मिलेगा, तो तभी जब प्रस्थेक व्यक्ति पर्याप्त शारीरिक परिश्रम करने वाला होगा। जब कि उपज छौर खपत, छौर श्रम और पूँजी के बीच ह्वना फ्राप्तला न होगा कि बीच में यटाव के लिए किसी तीसरी छुद्दि या शक्ति की ज़रुरत हो। जब छाधिक ममस्या न्यूनतम हो जायगी छौर मगुष्य की समस्या नैतिक और छाध्या-रिमक ही हुआ करेगी। जब छाधिक झमाब नहीं, यिक हाहिक स्युमाव मनुष्य को चलाया करेगा।

### हरे राम

'हिन्दुस्तान' में श्राये हफ्ते वँधकर में लिखा करूँगा, यह पता चला तभी-से मन में उठ रहा है : हरे राम, हरे राम !

श्रव वह दिन ही श्रा पहुँचा है। कोई उपाय श्रव नहीं चलेगा। पीछे की राह बन्द है। श्रागे जो बला दीखती थी, सिर श्राकर वही जिस्मेदारी हो गई है ? श्रव किए ही निपटारा है।

पर, फिर भी तो जी ठिठकता ही है। कुछ समक नहीं श्राता। कुछ सूक्त नहीं पड़ता।

ऐसे समय में श्रपने से कहता हूँ कि श्ररे, तृ तो चल पड़, तुक्ते राह है से क्या ? जो सब जानता है वह जाने श्रोर उसका काम जाने । राम की राम पर छोड़ । श्रोर तू चल, कि वह है ।

ऐसे मन को मनाकर में चलने को होता हूँ कि तभी बरावर से श्रावाज श्राती है कि 'भई, ठहरना; जरा सुनना।'

देखता हूँ कि एक श्रमिभावक हैं। मेरे परम हितेषी; बुजुर्ग, श्रमु-भवी, जानकार। बोले कि 'त् चलने को हुश्रा, चलो खुशी की बात है। कबसे कहता था कि सुस्ती ठींक नहीं, गित चाहिए। श्रय शावाश! पर जानता है, भाई, कि सदी यह बीसवीं है ? उसी सदी की छियालीसवीं देहली पर श्रव काल है। दो, शायद तीनों, भारी-भारी ताकतों के सिर श्रमु-शिक्त पर मिलकर बुन-तुन कर रहे हैं। श्रमु-शिक्त श्रय ज्ञान की नहीं, काम की है। इसलिए दिज्ञानियों के ऊपर होकर शासक उसपर जुटे हैं। समके ? उन्नति श्रय श्रागुयम जितनी उसत है। ऐसे में भई, त् किसका नाम लेकर चलने को हुशा था रे!'

में कुछ नहीं समका। मैंने कहा, "नाम दिसका ?"

योले, "राम-स्याम---त् ऐसा ही कुछ वड़वड़ा रहा या न ? बह क्या है श्रीर कीन है ?"

मैंने कहा, "श्रज़ी, किसी का नाम वह थोड़े हैं।" "नाम नहीं है!" हितैयी वीले, "तो किर ?"

मेंने कहा, "श्रजी, वह तो मेरी श्रपनी हार का नाम है।"

"हार !" श्रीर वह मेरी तरफ देखते रह गये। योले, "तो त् पहले मन में हार मानकर चलना चाहता है ?"

मैंने कहा, "नहीं जी, मानने की ही बात हो तय तो में घपनी प्री-प्री जीत ही मान कर चलूँ। पर जीव का तो लेश भी नहीं है, निषट हार ही है। इसमें मेरा मानना-न-मानना कहीं काम नहीं देता है।"

श्रविभावक चिन्तित हो श्राये । वह हितेपी थे । कुछ देर यह कुछ बोल न सके । श्रन्त में रोप से योले, श्रोर नुम श्रपने को ग्रुवक मानते हो ?

जवाय में में क्या कहूँ ? अपने को कोई कुछ भी क्या माने ? दूसरे जन मुक्ते युवा मानें तो मुक्ते युवक हुए ही गुजारा है। ऐसे शपने योवन का श्रेय मेरा नहीं, तो दोप भी मेरा नहीं। यानी में श्रीमभावक के हाते चुप निरुत्तर ही रह गया।

शायद उन्हें द्या हो छाई। योल, "ईश्वर को हुनिया कर की छोड़ चुकी, मालूम है ? भूत को तुम जिला नहीं सकते। छाशा यो यह है कि तुम भविष्य लाखोगे। छालिर छाशा तुम जवानों से न हो कर किससे हो ? यह में क्या देखता हूँ कि जवान में घपना विश्वास नहीं है! लय समय है कि वह खड़ा हो छोर संसार को छुनी ती दे तब धर राम का छाँचल उटोलता है ? सुनो, राम के नामपर तुम्हारा हुँ है भूत की तरफ है। उसकी तरफ है जो मर गया, इससे जो गहीं है। में सहीं

चाहता कि जब तुस चलने को हुए हो तो तुम्हारी पीठ उधर हो कि जिधर से भविष्य को उदय होना है। नहीं, उधर तुम्हारा मुँह होगा श्रीर कदम होंगे। तुम उदय की किरणों को लेने वाले श्रीर लाने वाले होंगे। तुम उदय की किरणों को लेने वाले श्रीर लाने वाले होंगे। श्रीर उस सब की तरफ तुम्हारी पीठ होगी जो होकर चुक गया है, जो इसलिए श्रव सिर्फ क्रूड है श्रीर जकड़ है। तुम्हारा सब राम, श्याम श्रीर—"

कहते-कहते रुककर उन्होंने मेरी छोर देखा। छाशा से छोर विश्वास से वह दृष्टि अचल थी। में अभागा सुन्न खड़ा था। उन्हें नहीं साल्म हुआ कि कोई लौ सुम्तमें सुलगी है। परास्त, पराजित, मूढ़ की तरह खड़े हुए सुमे देखकर ''वोले क्यों, क्या सोचते हो ?''

मेंने सकुवाते हुए कहा, "ठीक है।"

"क्या ठीक हे ?"

"ज<del>ी —</del>कुछ—नहीं · · · ',

"कुछ नहीं! अरे, तो जो ठीक है वह क्या है ?"

"कुछ नहीं, सब....."

स्पष्ट था कि श्रीभभावक सुक्त से निराश हुए। वही उन्हें होना चाहिए था। में स्वयं श्रपने से ही निराश हूँ। उस निराशा को में छोड़ना भी नहीं चाहता। उसमें श्राशा से गहरी गहराई है। वह श्राशा-सी उभरी नहीं है, रंगी नहीं है। उसमें व्यक्ति हुब सकता है। ऐसा हूब सकता है कि उबरने का डर ही न रहे। इससे बड़ी प्राप्ति श्रोर क्या है? क्या निद्याँ समुद्र में श्रपने को खोने श्रोर ऐसे श्रपने को पाने के लिए ही विवश वही नहीं जाती हैं? श्राशा भी निराशा के श्रथाह में उसी तरह सार्थक होगी।

किन्तु श्रभिभावक ने सहसा सुक्से श्रपनी निगाह नहीं उठा ली। मानो वह विश्वास रखना ही चाहते हों कि सुक्तमें श्रव भी चिनगारी है। में उस बलती निगाह के नीचे सबसुच राख ही होता चला गया। सहसा देखते-देखते तीव श्रावेश में उन्होंने कहा, "जाश्रो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है।" इहने के साथ उनका हाथ भी उटा हो, यदि खाबरयकता से खिवक में उनके पास होता तो, उनकी उपस्थिति से हठात् मुक्ते दूर धकेलने में खबरय समर्थ था।

मुक्तं वर्ते छाते ही दना।

सन में सुनतान। वाहर भी सुनसान। भीतर कहीं याद नहीं। न बाहर कहीं प्रन्त।

में भ्रतीत नहीं जानता, धनागत नहीं जानता। दिक् नहीं जानता, काल नहीं जानता। जी-जो जाना जाता है, इन्द्र नहीं जानता। यस, भ्रपने मन के भारीपन को जानता है।

किसी ने गाया है-

हुनेरी मैंने निर्देल के दल राम !

राम का यल जो भी हो, में श्रपनी निर्देतता को जानता हूं! ताकत का ज़माना है, ताकत की ज़रूरत है। उस ज़माने श्रीर ज़रूरत को जानता हूँ। पर श्रपनी निर्देतता को श्रकल से नहीं, वैसे शानता हूँ जैसे पीर जानी जाती है, धड़कन जानी जातो है।

सन्त ने थौर गाया है-

"जाकी क्रमा पंग्र निरि लंबें ' ' बहिरो हुने, मूक पुनि शेलें, ग्रंथरे को सब कुछ दरसाई।'

सन्त की यह पात श्रद्धा की है, जानने की नहीं। नगर उसने टारस वैधता है। हम हुनिया के प्राणी श्रभी लड़कर चुके हैं। प्रासी-प्रदर्श लड़ाई भी हमने लड़ी है। श्रपने जान कोई कोर-कमर हमने उसमें नहीं रखी। फिर भी हम काफी संख्या में श्रभी जिन्हा हैं, तो हममें हमारा कस्र नहीं है। सायद हो कि इस बुटि के लिए किर जन्ही ही एक उससे भी यही लड़ाई हमें श्रीर लड़नी पह जाय। योज तो उनके लिए हमने ठीक-ठीक मेहनत से हाल में यो दिये हैं।

ऐसे हम दुनिया के प्राची किसकी छवा से देर और शदिरदाम दा

गिरि लॉंबेंगे श्रोर उसके पार जो नया युग है उसे पाएँगे ? क्या कृपा उसी परम कृपालु की, जिसके गुरा सन्तों ने गाये हैं ? इस देश श्रोर इस काल के नहीं, सब देश श्रीर सब काल के सन्तों ने गाये हैं ? बह नहीं तो फिर किसकी ?

शासकों की कृपा पर हम जीते हैं। लेकिन उनकी कृपा को तो हमः भोग रहे हैं। हाय, उससे तो ढारस नहीं वैंघता है।

तव फिर क्या सचमुच उन शासकों के भी ऊपर कुछ है, कोई है, कि जिसकी कृपा खोजी जाय श्रोर पाई जाय ?

श्रतुभवी श्रमिसावक का श्रतुभव तो खोज के व्यर्थ प्रयास से सुमें वचाना चाहता है। वह बुजुर्ग हैं, विश्राम के श्रधिकारी हैं। लेकिन सुम जवान को प्रयास से छुट्टी कहाँ है ? उन रामनाम श्रनाम की कृपा को खोजने शौर पाने का वह प्रयास ही मेरे लिए तो सखा पुरुषार्थ है।

कीन जाने इस तरह के एक के घौर सब के प्रयास में से उस शक्ति का स्रोत खुले कि जिसकी करपना ज्ञानियों को रही, पर जिसकी यथा-र्थता पूरी तरह छाविष्कृत होने को श्रभी शेष है, जो शक्ति श्रजुशक्ति से भी सूचम श्रीर उससे भी घमोघ है।

क्या वही शक्ति न है श्रहिंसा ?

#### मेंदक

कुएँ के मेंटक की शान्ति निर्विष्न होती है। तब तो कहना ही क्या कि जय पानी भी वहाँ से न खिले। मेंटक भी यह जानता है। क्योंकि वह उस कुँप को जुनता है, जिस पर काई पढ़ी हो खीर डोल कम पड़ता हो।

त्राइमी मेंडक नहीं होते। लेकिन बनाए, श्रीर यनने दिए जा सकते हैं। सिर के कपर से गरुड़ की तरह से जो लोग कपटते हुए इधर-से-उधर उड़ा करते हैं, ऐसे पुरुषों के मोज्य के लिए जरूनी है कि कुछ श्रन्ये कुए हों जहाँ काई जमा करे श्रीर श्राइमी मेंडक हुशा करें।

पेट को खाली रखकर श्रासानी के साथ धादमी को धन्ये कुएँ का मेंडक यनाया जा सकता है। उसके साथ जोड़ दीजिए भविष्य की चिनता श्रीर शंका। यस फिर धादमी धपने ही धन्दर के कुएँ का मेंडक चनकर, धूप से श्रीर हवा से यचा हुश्रा, धपने में श्रीर गिरस्ती में, रख श्रीर गर्ब, सन्तोप श्रीर धर्म श्रीर पुराय श्रीर कृतार्यता मानता तुशा जिये धल सकता है। वह समाज के श्रन्याय को धर्म की कोमिया से श्रदना भोग श्रीर फिर उसी को श्रपना सुख-माग्य यना लिया करता है।

पेसे प्राणी सुखी हैं। लेकिन सुख भगवान् को कम मन्त्र है।
 इससे सुम्म ऋपनिष्ठ के साथ यह हुआ कि सुम्म दिल्ली से पादर जाता
 पदा। आतमा की पात में सुख है। लेकिन दिलने-इलने, जाने-अने में

दुख ही दुख है।

देखा कि दिल्ली के पास छावनी वसी है। ठीक कितने मीलों में वह वसी है, कह नहीं सकता। हिन्दुस्तान में ऐसी कितनी छावनियाँ हैं, यह भी नहीं मालूम। पर चाहने वाले को मालूम हो सकता है। उन पर होने वाला ख़र्च, श्रीर खत्म होने वाली चीज़ें—पैसा, जानवर, श्रादमी, इज्ज्ञत, नीति श्रीर श्रादर्श—कोशिश करने पर सब मालूम हो सकता है। दिमाग में हिसाब की हिस हो तो पहता भी निकाला जा सकता है कि एक श्रदद सिपाही हिन्दुस्तान के कर पर, यानी कर-दाता पर ठीक कितने रुपए भारी पड़ता है। इस श्रदद में फिर फर्क है, गोरा-श्रदद ज्यादा वजनी होता है, काला हलका होता है। हलका इस वजह से भी कि कर देने वाला उसी के रंग या, उसकी जाति का, काला श्रादमी है। काले का बोम उसके मन पर शायद भारी न भी पड़े। लेकिन बोम सफेद होगा, तो उसका भारीपन कुछ मालूम भी होगा, श्रीर ऐसे काले करदाता का सिर मुका रहेगा।

हिन्दुस्तान की कुल श्राय का कितना हिस्सा फौज पर जाता है, यह कोई दुरूह तथ्य नहीं है। सरकारी श्राँकहों में उसका हिसाब है। फौज का विषय श्रगरचे खास सरकारी ज्ञान श्रौर श्रधिकार का विषय है, तो भी, श्रन्दर तक की नहीं तो किनारे तक की, कुछ जानकारी तो मिलने दी जाती है। उस जानकारी से इतना तो पता लगता ही है कि यह धन्धा देश के लिए सबसे कीमती है। इसिकए जरूरी तौर पर सबसे महान्, सबसे उपयोगी, सबसे पारमार्थिक, सबसे श्रनिवार्थ इत्यादि-इत्यादि भी वही है।

में समकता हूँ कि यह ठीक ही है। किनारों पर दुश्मन हैं, जो कई हैं, श्रीर भारी-भारी हैं। फिर श्रन्दर दुश्मन हैं, जिन्हें सफेद टोपी से यह नहीं समकता चाहिए कि किसी से कम भयंकर हैं। श्रीर जाने क्या-क्या गैबी मुसीबतें हो सकती हैं। ये सब श्राफतें तुम्हारी शान्ति, तुम्हारा घर श्रीर जुम्हारा कौर छीनने को तैयार हैं। इससे जान देकर

सयके सुख श्रोर शान्ति की रहा करने के लिए बहादुरों को एक जमात बाहिए। ये जान हथेली पर लेकर रहते हैं, इसलिए इनकी जान की कीमत बहुत हैं। जाने कब उनकी माँग हो श्राए। इससे उसकी तैयारी में उन्हें क्वायद, खेल-ऋद, मोज-शोंक, श्रोर सब बीजों की इफरात शीर ऋट होनी ही चाहिए।

इतिहास में सैनिक का कैंचा दुनां है। जो भी नाम उसमें घमकी से हैं योद्धाओं के, बीरों के हैं। बीर-धर्म ही श्रवण है। वह कैंचा है, श्रनोखा है, सामान्य धर्मों के नीति-नियम उस पर लागू नहीं होते।

नागरिक-धर्म जुदा है। वह मामूली है और मामूली धादिमयों के लिए है। उसमें जो गुण हैं, कैंचाई पर वे हो धवजुए हो सकते हैं। नागरिक धर्म-शास्त्र इस तरह जबिक केवल इसलिए है कि वह कर्वत्य की तरफ लोगों का ध्यान दिलाए स्वक्त उनसे तरह-तर्द का उत्पादन कराता रहे, तब सैनिकों का धर्म यह है कि वे उस उत्पादन सामग्री के मोग पर धपनी सत्ताओं के खिकारों के लिए लहें और उस शिकार की सम्मव हो तो कैंचा उठावें, और लम्बाई-बोंदाई में भी उसे फैलावें।

विश्व की सम्यता, कहते हैं, यद रही है। वह याहु से मस्तक की तरफ टठ रही है। सैनिकता धीरे-धीरे टवादान घीर नागरिकता प्रधान यन रही है। सैना सिविल-शासन के प्रति दायित्व रखती जा रही है। सेना सिविल-शासन के प्रति दायित्व रखती जा रही है। सेना के हाय में निर्ण्य नहीं, निर्ण्य टस शक्ति के हाय में हैं, जो नागरिक-धर्म की प्रतिनिधि है।

पैसा कहा जाता है। इसी को विकास भी कहते हैं। कहा जाता है कि नात्सी और फासिस्की शासन सैनिक शासन था। सुदायते में लोक-शासन की सेनापूं थीं। धुरी देशों की द्वार में सैनिकवाद को ही हारा मानना चाहिए।

समाचार ये यही सांत्वना के हैं। लेकिन क्या यह पृश्ने चीर जानने की प्रष्टता हो सकती है कि किस देश में कितना उप्पादन संविक श्रावश्यकता के लिए हो रहा है ? जितना महत्य यहाँ सैनिक जापरय-

सोच-विचार

कवार्थों को दिया जा रहा है ? सैनिक जन श्रीर सामान्य जन में से किस पर सरकारी श्राय का कितना-कितना प्रतिशत खर्च द्वीता है ?

देशों की सरकारों के वजट हमारे सामने नहीं है। शायद पूरी तरह वे सामने होने के लिए भी नहीं होते। यह भी हो सकता है कि उनसे यह पता चले कि युद्ध लोगों के लिए नहीं, विक लोग ही युद्ध के लिए हैं। सेनार्ये इसलिए नहीं कि वे देश की रहा करें, विक देश इसलिए हैं कि वे सेनाश्रों का पालन करें।

तदाई होकर चुकी है कि जिसका घाव हर एक तन पर श्रीर मन पर वाजा है। श्रगर वह ख़ुद लढ़ाई को श्रसम्भव यनाने के लिए थी, तो उसका यह फल श्राना चाहिए था कि सांस्कृतिक श्रावश्यकताश्रों की प्रधानता होती श्रीर धन उसी के लिए होता। सैनिक श्रावश्यकता जैसी चीज लगभग रह हो न जाती श्रीर सुव्यवस्था का काम पुलिस के सहारे ही मजे में हो सकता।

लेकिन लड़ाई का क्या यह फल श्राया है ? श्रादमी वेशक फौजों में से कुछ खाली हुए हैं। लेकिन सैनिकता ने जरा भी जगह क्या नाग-रिकता को दी है ? यह भी हो सकता है कि शस्त्रास्त्र ही श्रय ऐसे बन गए हैं कि संख्या कुछ गैर जरूरी हो गई है। इससे ऊपर से श्रादमी कम होकर भी श्रन्दर से तैयारी यह ही रही है।

सुनते हैं, दुनिया के सिर पर श्रकाल खड़ा है। घर पर राशन में फी-कस गेहूँ छः छटाँक (वह भी नहीं, क्योंकि डिपो की दुकान पर था ही नहीं) श्राया है। वंगाल में तेंतीस लाख श्रकाल में मरे यताये जाते हैं। वंगाल विचारा एक स्वा है। दुनिया पर श्रकाल श्रायगा तो कितनों को मरना होगा, भगवान जाने।

लेकिन एक निरचय है। वह यह कि फौजें नहीं मरेंगी। धर्म जाने से जैसे दुनिया को रसातल में जाना होता है, वैसे ही फौजों के मरने से मनुष्य जाति को ही मरना होगा। फौजें उन्हीं को लेकर बनती हैं जो मरने के लिए श्राते हैं। लेकिन फौज को श्रजय वरदान है। एक मरता है तो कई टसकी जगह धाते हैं। शास्त्र मिखाते हैं धौर प्रचार यताता है कि फौज में मौज है, थौर वहाँ मारने और मरने दोनों में पुष्य है। फौज एक धजय टपज है। टसका योज मनुष्य की टरपित के साथ है, विके टससे भी पहिले हैं, तय से जय वह जानवर था, कीट-पतंग था। तभी तो प्रकृति-विज्ञान का श्रध्ययन-मनन यताता हैं कि संवर्ष हो नियम है, इन्द्रवाद (भौतिक) विकास की पद्धि है, धौर कि लाठी की ही भैंस है। सिद्ध थौर प्रसिद्ध मंत्र है कि प्रयत्न जिएगा और दुर्वल मरेगा। जीने वाले के जिए श्रावस्यक होगा कि मरने वाले को मारे। इस श्रमर सिद्धान्त की चरितार्थता धौर कृतार्थता के तिए ही इतिहास में सेनानी सन्नाट् होते श्राष् थौर दुनिया टनके सले विद्यी श्रीर विचती धाई है। ऐसा होता है तभी टनकी प्जा होती है घीर

श्रतएव इस मुक्त कृपमंह्क को घषार विस्तार में छाई यह छाउनी शकृति के श्रमोध विधान-सी लगी। मानो वह मीलिक हो, शेप उस पर निर्भर हो। वह बुनियाद हो श्रीर सम्पता का मदान् निर्विध्न सुरण में उसी के यल-वृते खड़ा हो।

श्रो भगवान् ! तेरी दुहाई है कि श्रादमियों की दुनिया में त्ने श्रंधे गहरे कुएँ भी यनाए हैं, श्रीर मुक्त-से जन्द्र भी जो श्रद्ध का माम केतें वहाँ पढ़े रहें श्रीर सियासत को कुछ न समसें।

#### श्राज़ादी

रामसरन के परिवर्तन की कथा इस प्रकार है। उसके घर की स्थिति साधारण थी। स्कॉलरशिप जीतता हुआ वह पढ़ता चला गया। एम० ए० करके आई० सी० एस० में बैठा। रिज़ल्ट नहीं आया था और इतने वह रिसर्च में लगा हुआ था।

उसके मन में यहुत-कुछ करने की थी। पर श्रपनी जिम्मेदारियों से पहले श्राजाद होना था। उस श्राजादी का रास्ता था योग्यता पाना श्रीर उस योग्यता के यल पर ऊँची जगह पाना। पैसे से दुनिया की यहुत-सी समस्याएँ पैदा होती श्रीर मिटती हैं। उनसे निपट कर वह श्राजाद होगा कि वाकी कुछ कर सके। उस श्रपनी निजी श्राजादी के दिन पर श्राँख लगाए, खूब मेहनत से वह श्रपना श्रध्ययनकाल विताए चला जा रहा था।

पर वह दूर का दिन भ्राए-न-श्राए कि छुव्वीस जनवरी का दिन श्रा ही पहुँचा। वह देश की श्राजादी का दिन।

श्रपनी करुपना की निज की श्राजादी की लगन में शमसरन को देश की श्राजादी सहसा याद नहीं श्राती थी। इससे वह रोज की तरह श्राज भी समय से पहले यूनिविसेटी में श्राकर श्रपनी थीसिस की तैयारी में लग गया था। पर थोड़ी ही देर में श्रा पहुँचा वहाँ धर्चना के नेतृत्व में एक दल, जिसने जयकार के साथ हिन्द हिन्द की महिमा से हाल को गुँजा दिया। रामसरन ने देखा—छर्चना! श्रस्थिर हो श्राया।

१इ.७

श्चर्चना ने कहा--"विडिण आई० सी० एस० साहय !" रामसरन ने श्रव देखा श्चर्चना के पीड़े का सतह इल ।

उसने पूद्धा कि क्या हम शोधक लोगों को भी काम दन्द्र करना होगा, श्रीर कहकर मुस्कराते हुए दल की नेत्री को उसने फीजी सैंस्पृट दिया।

श्रचना लाल हो श्राई। फिर योली, "सोच देखिए। श्राज हर्दीम वारीख़ है। देश के नाम पर एक दिन काम यन्द्र कर देना गुनाह तो न होगा।"

"लेकिन काम श्रगर धन्द करने लायक मुक्ते न जान पढ़े ती-"

"तो आपकी नर्जी है," संकोच से उदरते हुए अर्चना ने कहा, "केकिन ये मेरे पीछे इतने विद्यार्थियों को आप देखते तो हैं। जालीम करोड़ में ये बूँद जितने भी नहीं हैं। केकिन हम इने-गिने उन चालीम करोड़ के नाम पर आए हैं। उन देशवासियों की यात प्या आप टाल दीजिएगा?"

रामसरन श्रर्चना के लिए श्रम्यथंनीय था। इसमें कारण था कि वह जैंचा रहना चाहे। उसने कहा, "श्रर्चनादेवी, एमा कीजिएना। मेरी इस सब धूम-घड़ाक और जुराफ़ात में श्रद्धा नहीं है।"

श्चर्चना को यह सुनकर तैश हो शाया । हठात् संयम रखकर योडी-"श्रापको श्रद्धा श्राई० सी० एस० होकर हाकिम यनने में तो एँ ! यह जो हो । लेकिन खुराक्षात सब्द क्या श्राप यापम न लेंगे ?"

रामसरन की सिर्फ इच्छा थी कि श्रम्बना के मेहरे पर आयेश की सुर्खी कुछ देर श्रीर देखता रह सके। इससे सुन्दरता और सुन्दर हो उठती है। उसने कहा—"में जानता हैं कि श्राप लोग मर्पादा राउना नहीं जानते हैं। इसलिए कहिए कि सुके क्या बरना होगा।"

श्चर्यना ने कहा-"धापको बुद्द करना नहीं होता । धाद वैठि

यहाँ पढ़िए श्रौर जिलिए। मर्यादा की रहा यहाँ श्रापके हाथ छोड़कर हम चले जा रहे हैं। लेकिन मुक्ते कहने दीजिए कि मुक्ते श्रफसोस है।"

हँसी-हँसी में ही यह हो गया। श्रव रामसरन ने यात को साधना चाहा। पर इतने में ही दल के कुछ लड़कों ने कुछ श्रावाज-कशी शुरू कर दी। उसके नाम से कुछ मुर्दायाद पुकारने लगे। देखते-देखते लड़कों को जोश चहक श्राया। मानो वे हाथ ही छोड़ वैठेंगे।

ऐसे समय श्रर्चना ने घषरा कर भी बुद्धि नहीं खोई। पीछे मुड़कर श्रपने साथियों से उसने कहा—"भाइयो, हम लोग चर्ले। ऐसे श्रादमी पर श्रपना समय यरवाद करने की जरूरत नहीं है।"

विद्यार्थी लेकिन सामने श्रोदृत्य पाकर सीधे लौट जाना नहीं चाहते थे। वे इस श्रादमी को सबक देना चाहते थे।

रामसरन यह देखकर अपनी जगह से आगे यह आया। अर्चना को हाथ से पकड़कर अपने पीछे करके और स्वयं उसके सामने होकर दल के लड़कों से योला—"सुनिए आप लोग, में यह खड़ा हूँ। आप इतने हैं, में एक। में नहीं जाना चाहता, नहीं जाऊँगा। आपमें कोई है जो इसके आगे कुछ कहना या करना चाहता है ?"

विद्यार्थी इस अपने अपमान पर सहसा स्तव्ध हो गए। फिर रोष में वे अपने में ही बल खाने लगे। कुछ लड़कों की मुहियाँ बँध आई और वे सानो धीर संकल्प में आगे बढ़ने को उद्यत दिखाई दिये।

यह देख अर्चना आगे हो आई। बोली, "भाइयो, शपथ है हमें कि हम शान्त रहें और लौट चलें।"

त्तेकिन दत्त उसकी बात से शान्त होने की जगह और चुन्ध ही हुआ। दत्त की लड़िक्यों ने कहना शुरू किया कि श्रर्चना, तुम बीच से हट जाओ, हमारा श्रपमान न कराओ।

उस समय ज्ञा-भर श्रर्चना को कुछ नहीं स्मा, फिर बोली, "श्राप लोग इन्हें जबर्द्स्ती ले लायँगे तो में यहाँ से नहीं जाऊँगी। जबर्द्स्ती के खिलाफ ही क्या हमें श्राजादी नहीं चाहिए ?" लड़कियाँ किसी तरह भी नहीं मानना चाहती थीं। टन्होंने चाहा कि अर्चना को वहाँ से वे यलात् श्रलग कर लें घोर लड़कों को फिर रामसरन से निपट लेने हैं। यह सोचकर कुछ लड़कियों ने यदकर अर्चना को श्रपने घेरे में से लिया।

इस समय रामसरन ने तीव श्रवहेलना के भाव से कहा, "भाह्यो, श्राप लोग श्रधीर न हों। लीजिए में नुद ही श्रपने को श्रापकी राय-रता के हाथों साँपता हूँ। लेकिन सुन रिश्रप कि श्रापकी यह खोज श्राहिंसा नहीं है श्रीर श्राजादी नहीं है।"

सचमुच यह श्रमहा था। इस दम्म को दल एमा नहीं कर सकता था। लोगों के हाथ इटने झुरू हो गये।

इसी समय सहसा देखा गया घर्चना घेरे को तोटकर तेजो से घाई श्रोर रामसरन के चरणों में गिर गई। योकी, "रामसरन नुम हुए हो। लेकिन, किसी की जयदंस्ती मानकर तुम यहाँ से गए तो में घपने को समा नहीं कर सक्ट्रेंगी। जयदंस्ती में किसी की किसी पर न होने हुँगी। जयदंस्ती से श्राजादी कर्लकित होगा।"

श्चना को श्रपने पेरों पड़ी पाकर रामसरन येहट घपरा शाषा। वह सब सुध लो बैठा। दोनों हायों से तरएण वहाँ से उसे उठाते हुए योला, "श्चनादेवी श्रीर भाइयो, सब लोग मुक्ते माफ करो। में सपमुप श्रधम हूँ कि श्रपनी बढ़ाई चाहता हूँ। श्रपंना, सुनो। में साज में श्रपनी तरक्की नहीं, सबकी श्राजादी के लिए ही हूँ।"

#### × × ×

उसके याद की कहानी परिचित ही है कि किस सरह जानूम निकला और रामसरन ने लाटियों की अपने पर लिया और विम तरह मरकर भी फिर जी सका। यह भीपरिचित कथा है कि किम तरह दिर उसने वापस मुहकर पद और गौरव की और नहीं देगा। उसे पाइ ही न आया कि वह आहे • सी॰ एस॰ हुआ था।

लेकिन कथा की श्रवंता का भाग उतना परिधित नहीं है। बारण,

वह सार्वजनिक नहीं है। पाठकों की निश्चिन्तता के लिए इतना वता १७० देना श्रावरयक हे कि वह रामसरन के एक प्रममित्र श्रीर उच्च पदस्थ श्रफसर की भरी-पूरी गिरिस्ती में सुख श्रीर धेर्य-पूर्वक श्रपना जीवन सफल पा रही है।

### द्फ्तर और---

शहर में लोग कामिन्दा रहते हैं। वबत की उन्हें कीमत है। व मपट कर चलते हैं। मरे वह कि जो तेज नहीं है। देकिन तेजी की दीह में कुछ ज्यादा, तो श्रधिक कम तेज निकलेंगे ही। उन गिने-चुने तेजों के लिए शहर बसे हैं और उन्हीं के लिए शहर में दूसरे शीर लागों की तादाद बसी है।

गाँव से लोग धदाधह शहरों में चले हा रहे हैं। वयोंकि यहीं काम है। काम है, इसलिए पैसा है। इस तरह उस वक्त भी जबिक नाज की कमी है, वह नाज जो धरती पर पैदा होता है, लोग शहरों में भर रहे हैं, जहाँ धरती को गीली धौर हरी छोड़ना गुनाह धौर उमें सीमेंट से पक्की बनाबे रखना धर्म है कि जिससे खूपमूरती के मिया कुछ भी वहाँ पैदा न हो सके।

सवेरे का समय । मैंने पृद्धा, "कहाँ जा रहे हो ?" सज्जन ने कहा, "दफतर"

दोपहर का समय । मैंने जपक कर जाते हुए इन्हान से पूहा. "'क्यों ? कहाँ चले भाई ?"

उसने कहा, "इप्तर।"

शाम को साइकिलों की भागती हुदी भीड़ को देखा और हैला में पूछा, "श्राप सब कहाँ से भागे श्रा स्टे हैं।" साइकित को श्रीर तेज करते हुए एक ने कहा, "इफ्तर।"

दिन काम के लिये होता है। काम, श्रर्थात् 'दृष्तर'। इस तरहा वक्त दृष्तर का, श्रीर श्रादमी भी दृष्तर का हो होता है।

द्फतर यहाँ लाचि एक भाव में लें। प्रथित् वह सय दफ्तर है, जहाँ प्रादमी होता नहीं, रहता नहीं, जीता नहीं, यिक्ट सिर्फ करता है। इस तरह दफ्तर वह है जो घर नहीं है।

जीने में ही पहले करना हुआ करता था। श्रय दोनों जुदा-जुदा काम है, करने को दफ्तर श्रोर जीने इत्यादि के लिए घर। समय इतना कम है, श्रोर करना इतना श्रधिक है कि घर के लिए दिन का वक्त नहीं बचता। इस तरह कमंग्य नगरों में ऐसे लोगों का होना विरुक्ठल जरूरी है जिनके घर न हों, यार न हों, श्रोर जीने का उन्हें कोई मौका न हो। जिससे श्रुरू से श्राखीर तक वे करते ही रहें, याकी जीने वगैरह के मंमद से यचे रहें। सोयें कहाँ, खार्ये-पियें कहाँ यह सोचना जरूरी नहीं है। जीवन के नित्य-नैमित्तिक कर्म कय कहाँ कैसे पूरे हों, यह विचार श्रनावश्यक है। उनका काम करना है, श्रोर उतनी सफाई, तेजी श्रीर फुर्ती से करना है, जैसे मशीन करती है। मशीन साफ, तैयार श्रीर तैनात रहती है। श्रादमी को भी उसी की तरह साफ, जुस्त श्रीर हुरुस्त रहना चाहिए धिक्कार की बात है कि श्रादमी मशीन से गया-बीता हो! नया श्रादमी में श्रकल नहीं है, कि वह साफ श्रीर हुरुस्त हो ? इसमें सोचने की नया बात है!

सो करने वाले हजारों-जाखों लोग घर-वार से मुक्त शहरों में वह जिन्दगी विवादे हैं कि जिसमें जीने को थोड़ी ही जगह दी जाती है। मलत्याग से देवोपासना तक सब के लिए उन्हें उतनी ही जगह है।

यह वर्ग है अत्यन्त भ्रपरिग्रही। इम से श्राहिंसा इसे चाहिए श्रौर धर्म भी इसे चाहिये ताकि काम भरपूर हो श्रौर मज्री श्रानिवार्य से श्राधिक न हो।

इससे जरा ऊँचे वह तवका है, जिसका काम पैरों पर नहीं, कुर्सी

में होता है। मिल में नहीं, वह 'दृफ्तर' में काम करता है। यह देवर नहीं, ऐसा वर वाला है कि जहाँ जीना हिसाब से होता है। नोन-तेल-जिक्ही और खाना-पाई में उसकी जान है। मध्यम-केंद्री हमकी करते हैं। वर उसका तालेयनद है और स्त्री पित की कमाई में से नोंच-पोंच कर खपनी खाजादी, दिखावट और जेवर दनाने की मींका हरती है। इस श्रेणी का हम्सान रात-भर में करता, और दिन दृफ्तर में दिवाना है। घर के लिए विचारा दृफ्तर जाता है, लेकिन दृफ्तर उसके लिए मुश्किल से हतनी जगह छोड़ता है कि घर उसे खाननद का नहीं, यिक सिर्फ भोग और कलह की जगह यन रहता है।

यह श्रेगी है कि जिसके पास हु ज की पास्ट नहीं, शीर सुग का आनन्द नहीं। यह सन्तोप श्रीर सदाचार में रहती है, जिसके श्रुप सम्पदा श्रीर सम्पत्ति हैं। मेरा धन श्रीर उसमें मन्तोप। मेरी पर्या, श्रीर उसमें सदाचार। धन को काम से धिधक यें के में, शीर रूपय में श्रीक श्राय में यहाँ रखना होता है। स्त्री को उसी तरह जगन से श्रीक श्रमतः पुर श्रीर प्रकाश में से श्रीक श्रीयेर में रखा जाता है।

जिन्द्रगी बदल रही है। क्रमेंच्यता का युग है। जीने के अधिक करना होगा। इसलिए घर से अधिक दुस्तर को दनाना होगा।

घर शौर दणतर में दूरी है। उतनी जितनो स्नेह शौर न्यार्थ में।
इसलिए श्रगर दणतर देन्द्र है तो घर देकार है। जीने के लिए गर दलव शौर होटल हो सकते हैं। किये दिना घल भी भवता है, जिये विना नहीं चल संकता। घर तो मुसीयत है, जहाँ मन दो गारना, पणी को धर्मपरनी समम्मना हस्यादि-इस्यादि शनावस्यक याते श्रायस्यक होते। हैं। इससे दलय और होटल-जैसी संस्थाशों को उनकी जगह लेके होगी। इनके लिए और छुट नहीं; केवल भरी जैय गाहिए। तट प्रति-क्लता सय श्रापसे यदी रहेगी, शौर श्रनुकृत सय-कृत गाहिए सेया। दलय और होटल श्रापको रोकते नहीं। ये तो श्रापकी शुक्त सेया श्रीर जीवन समृद्ध हो रहा है। धन वढ़ रहा है। श्रतः स्वतन्त्रता श्रीर राजनीति यहँगी श्रीर धर्म श्रीर संयम को सिमटना होगा।

यह है भविष्य की संस्कृति । हर ग्रादमी यानी हर स्त्री श्रीर पुरुष इसमें स्वतन्त्र होगा । मंमट किसी के लिए न रहेगा, न कर्तव्य । पैसे की इफरात रहेगी, जिसके श्रागे भोग हाथ वाँधे खड़े होंगे ।

यह एकदम स्पष्ट श्रोर तर्क-संगत सभ्यता श्रॉख के श्रन्धे के लिए ही दूर श्रोर श्रोमल हो सकती हैं। हिन्दुस्तान के सिर के उपर नहीं, 'चेहरे के अपर तक वह श्रा गई हैं।

कुछ का खयाल है कि दिल में वह नहीं पहुँची है। सममदारों दा खयाल है कि यही हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है।

जो हो, लड़ाई होकर चुकी है, जिसमें सफेदों ने सफेदों का गता कारा है। उसके याद सफेद सभ्यता की हालत जन्दन में, पेरिस में, विर्तिन में श्रोर शायद मास्को में भी जो है, बहुत ईप्यों के जायक तो वह न हो।

पर श्ररे, कौन जानता हूँ कि हिन्दुस्तान श्रीर चीन जैसी श्रायादियाँ करने श्रीर करते रहने को रहे जायँ, तो फिर सफेद जीवन पर लिलमा क्यों न रहेगी श्रीर कालिमा श्रगर हुई भी तो दीखने को उत्पर क्यों श्रायगी।

सचमुच विधि-लीला कोई कुछ नहीं जानता।

# दिल्ली की तरफ

'जय हिन्द' के साथ हिन्दुस्तान का स्वराज्य लेने के लिए प्रस्टर्द नेताजी की फौज की पुकार थीं : 'दिल्ली चटी' । हिन्द की जय दिल्ली मं पहुँच कर पूरी होगी। श्रीर इस इक्ते हिन्दुस्तान में जो भी हैं, यानी होने की गिनती में हैं, दिल्ली पहुँचे हैं। नई झसेन्पली गुरू हुई है। सारे हिन्दुस्तान में मुपों की समाध्रों में चुने जाने वाले लोगों का फैसला हुन्ना है। राजान्नों की चेन्यर घेठी है। पालमेंटरी पोटं वैठा है। श्राप्त-पास विलायतो पार्लमेंटरी हैलीगेशन घूमा छोर मिला किया है। लीग के मशवरे हुए हैं। श्रीर नेता सुभाषचन्द्र थोस का पचासवाँ जनम-दिन इस खुले विश्वास के साथ मना है कि होन जाने अगला ही यह वर्ष-दिन खुद उनकी मीज्दगी में मनाने को मिल जाय।

दिल्ली में सब आ गए हैं। यानी हिन्दुस्तान ही सा गया है। क्योंकि हिन्द की जय इस दिवली में होगी जो हिन्दुस्तान की राजधानी है। यों दिल्ली में बारह परस से ज्यादा रहने वाले ऐसे लोग भी ए जिन्हें उस भाइ से धाने का पता नहीं है, जिसे वे कोंका वसते हैं। लेकिन ग्रगर गिनती लायक सारा हिन्दुस्वान चवा है: ग्रीर दिस्ती में स्राकर पहुँचा हैं; स्रीर दिसाग लगाकर उसने सपने परमानों और मुसीपतों के यारे में सोचा है, तो ज़रुर हो उस दिल्ही में एउ न- कुछ पक कर तैयार हुआ रहा चाहिए, जिसमें से विश्व-विधित्र रेतो के साथ 'हिन्द की जय' फ़्टकर उठती हुई दिखाई दे श्राय।

श्राशाएँ हैं श्रीर विश्वास है श्रीर लोग न्यस्त हैं। जरूर नक्शे तैयार हो रहे हैं। श्राजादी गढ़ी जा रही है। विधान श्रीर सिन्ध-पत्र यन रहे हैं, श्रीर किसका कहाँ—ऊँचा या नीचा, फैला या छोटा, इकला या शामिल—भाग होगा, यह लगन श्रीर मनन के साथ सोचा जा रहा है। यह दिल्ली है, राजधानी है, श्रीर राजनीतियों का केन्द्र है। श्रीर विटिश क्टनीति की श्रध्यच्ता में, फोन पर, बेतार के तार पर, कागजों पर श्रीर सभा-हालों में, सय-कुछ यहीं हुश्रा करता है। दिल्ली चलना श्रय नहीं है। उसमें श्रय जम रहना है।

लेकिन सेवाग्राम से दिल्ली श्रगर उत्तर है तो गांधी दिक्लन गया है। गांधी गिनती से याहर है। शोर की जरूरत है, तब वह खामोशी सिखाता है। जोश की जरूरत है तब शान्ति यताता है। समम वी जरूरत है तब राम-धुन गवाता है। उद्योग की माँग है, तब चर्ले की सुमाता है। श्रोर दिल्ली में चहल-पहल है तब देहात-देहात फिरता है।

क्या गांधी यह वही है जिसने सन् १६१६ में हिन्दुस्तान की राज-नीति में जान ढाल दी थी, जिसने क्रान्ति की थी ? जिसने सोते हुआं में फड़क भर दी थी ? जिसने राष्ट्र के लहू में आग और जाग डाल दी थी ? शायद वही है । लेकिन क्या किया जाय, दिन आगे वढ़ आए हैं । मसला अब जेल का और त्याग का नहीं है, वह अब विधान का है । आजादी आया चाहती है । पार्लमेंट की अगली बैठक चैन से नहीं बीत पाएगी उसे कुछ करना ही होगा । हर तरफ के हर नेता का वयान देखों ? इसके जवाब में ब्रिटेन क्या चुप बैठ पायगा ? इससे आती आजादी के मिल-बाँट का यह वक्त है । त्याग-उपस्या से यह नाजुक काम नहीं हो सकेगा । यह मसलहत का काम है और असली और गहरी राजनीति का है । धर्म और आदर्श के प्राणी गांघी को ऐसे समय न छेड़ना ही अच्छा है ।

राजनीति ? वह श्रपने को जानती है। गांधी को श्रपने धर्म को

जाने रखना चाहिए। पर राजनीति में यह हिंसा-श्राहेंसा क्यों ? सिन्तः का यह खेळ हैं। दसमें यचना या यचाना एक समान जुर्म है। मुक्तमुक के लीग के कायदे आज़म को चढ़ाकर कांग्रेस के लिए मुसीयत ही पदा कर दी गई ना ? श्रीर जवानों का जोश ढंदा किया गया। श्रीर दूसरी पार्थियों को पनपने श्रीर पदने का सौका दिया गया। कांग्रेस श्रय विधायक राजनीति पर चलेगी। मुगत लेगी जिससे मुगतना होगा, पर मुकेगी नहीं। श्रीर यादर निकलना होगा उसे जो जरा श्रलग यात करेगा।

इस तरह गांधी श्रद्धेय हैं। श्रीर सप उसके कृतत हैं लेहिन राजनीति की मुश्कित कुछ दूसरी है। श्रीर इस उस में गांधी को उनके लिए कष्ट देना श्रद्धया है। इस उनसे सुल्टेंगे श्रीर राजनीति में किसी गैर ख़्याल पर नहीं दर्केंगे। घड़ी कठिन हैं। नई दुनिया दन रही है। इस वेताय हैं। मूल इमारी शान का है। भविष्य उसकी शान में कम न होगा। श्रीर उस मविष्य में श्रपना हिस्सा श्रद्धा करने में हमें कोई न रोक सकेगा। ऐसे दम-खम के साथ दिल्ली में राजनीति मिल रही, योल रही, लिख रही, सोच रही श्रीर जिम्मेदाराना तौर पर मौज वर रही है।

उधर गांधी कहता है करी। सीची नहीं, योलो नहीं, दिये जाणां।
यह चरखा है। श्रीर पार्लमेंट में नहीं, स्वराज्य उसमें है। उसमें पट्ट दीखता नहीं श्रीर शायद पार्लमेंट में दीखता भी हो। पर भी शहता हूँ कि चरखे में तो वह है। श्रीर जो विखायत की सभा में दीवाला है, फरेय है। दर्शन चरखे में में उसके कैंगे कराई। पर कातने लग जाणोंगे तो शायद दर्शन भी होने लगेगा। श्रीर उस धदा के माप पर जावने लगेंगे तय तो दर्शन की यात न रह जायगी। उस तो पह प्रथम श्रीर तार में शा जायगा। स्वराज्य की घाना नहीं है, भाई। उसे पहीं से होना है। श्रीर श्रभी श्रीर पहीं से हमें सीज डाज्यर उसे थेले की। स्याने में लग जाना है। दिल्ली जिन्हें जाना पढ़े, हाईगे ही। पर स्वराज्य के लिए कहीं किसी की तरफ देखना श्रौर जाना हो वह फिर श्रमली स्वराज्य नहीं।

लेकिन जरुर ये रहस्यवाद की वातें हैं श्रीर उन पर ठहरना बुद्धि-मानी नहीं है।

राजनीति प्रत्यच श्रीर स्पष्ट वस्तु है। स्पष्ट श्रीर प्रत्यच है कि जैसा वाइसराय हाउस। श्रीर वह ठोस है कि जैसा श्रसेम्बजी का भवन। भावुकता से यहाँ नहीं चला जायगा। पार्लमेंटरी रीति-नीति से वहाँ, चलना होगा।

## सरकार श्रीर संस्कृति

राजनीतिक स्वाधीनता जहाँ पहुँची है वहाँ मालूम होने हमा है कि उसके थन्दर संस्कृति का संख न हो तो वह बेकार-सी चीज है। तथ उस स्वाधीनता के स्थायी होने में भी शंका रहती है। राजनीतिक स्वाधीनता का यन्त्र होता है उस देश की सरकार । सरकार धाज लगभग सभी देशों में स्थापक चीज धनती जा रही है। वह कुछ की नशें है, सथ की है। सथ की रायों से वह धनती है। जहाँ उमका एप डिक्टेटरी का है वहाँ भी यल उसके पीछे जनमत का है। ऐसे मरकार लोक-जीवन के ग्रंश को नहीं छती; धिक मानो उसके सर्वांश में ममाई रहती है।

इससे प्रश्न है कि संस्कृति का घीर सरकार का घापन में गया सम्यन्ध घीर दायित्व है, और हो ?

मरकार कहे हैं। मानव-जाति की स्यवस्था देशों सीर देशोय पर-कारों को इकाई मानकर चलती है। इस तरह सलग-सलग देश हैं। इनके श्रपने सिक्के हैं, श्रपनी भाषा श्रीर राज-स्थयस्था है। राजनीति की श्रोर से एक देशवासी दूसरे के लिए विदेशों है। राजदेश कीर विदेश की संज्ञाशों के सहार राजकाज श्रीर काम-काल सलगा है। जिल्लानि राजनीति का प्रमुख भाग है। विदेश से स्थदेश की रणा वरने के लिए मीमाओं पर चौकियों विदानी श्रीर कीर्ज गैराग रणनी परिण मीमाओं पर कार का काम पहले सुरत्ता है। याहर का हमला हो तो सरकार का जिम्मा होगा कि उसको रोके और देश को यचाए। सरकार इस तरह पराये से अपने देश को अलग और स्वतन्त्र और स्वाधीन रखने के लिए निर्माण किया हुआ एक अस्त्र है। उसकी समता मुकायिले में है। अमुक से उसकी ताकत ज्यादे हैं, उत्पादन ज्यादे हैं; सेना ज्यादे हैं—जल, थल और वायु सभी तरह की; टेंक, गोला-यारूद और तोप-यन्दूक ज्यादा हैं, या कम है,—इस मान से सरकारों की ताकत को कृता जाता है।

श्रय संस्कृति क्या है ? क्या वह भी इसी तरह की ताकत का नाम है ? क्या उसमें भी श्रपनी सीमाश्रों पर नाकेयन्दी है ? क्या वहाँ भी श्रपने श्रीर पराये के बीच में काँटेदार बाइ है ? क्या बाहर के भय को लेकर भीतर किसी श्रहंबाद के खोल में श्रम्दर की श्रीर संकृषित श्रीर सुरिचत बनने या बनाने का नाम संस्कृति है ? या कि संस्कृति उससे कुछ भिन्न चील है ?

श्रपने को श्रलग, श्रोर उस श्रथं में स्वतन्त्र श्रोर स्वाथीन, जो रखना चाहे वह शायद संस्कृति नहीं है। संस्कृति परस्परता में से उगती है। परस्परता, यानी फेलता हुश्रा श्रापसी सहयोग। उस श्रापसीपन पर संस्कृति में कहीं भी हद नहीं श्राती। पढ़ोसी से शुरू होकर समृची मानव-जाति तक उसे यदते ही जाना है। किसो जगह रुककर यह कहना कि हमारा प्रेम श्रोर हमारी श्रात्मीयता यहीं तक रहेगी, श्रागे हमारे लिए श्रप्रेम श्रोर होप का श्रियकार शुरू हो जाता है—संस्कृति के लिए सम्भव नहीं है। यह कहने श्रोर मानने के साथ ही विकृति शुरू हो जाती है।

सन्देह नहीं कि संस्कृति को ही जातीय और देशीय बना जिया गया है। देशों की श्रलग-श्रलग संस्कृतियाँ भी कही जाती हैं। यह कहना एकदम मिथ्या भी नहीं है, लेकिन यह तो उसमें गभित ही है कि वे परस्पर प्रक ही हैं, मारक नहीं हैं। संस्कृति शब्द की ध्वनि से ही यह ले तो साफ हो जाता है कि विश्वह की जगह सामन्जस्य उपका इष्ट है।

मंस्कृति का दुर्प कीर दुस्स राजनीति के स्पर्श में ही मन्मय होता है. सरकार ग्रोर संन्त्रति ग्रम्यया उसके मूल करवों में स्वागत-भाव से तूमरे को केने सीर हर्ष-

माव में दूमरे के प्रति चड़ने की यात समाई रहती है। इस इतिहास में से बर्ते ही आए हैं। बर्ते का मनल्य कि समगी ग्रास्त्रीयता का विस्तार ही दीना गया है। शास्त्रीयता के माथ शायर ग्रहन्ता का भी विस्तार हुन्ना हो, पर हन होते में प्रस्तर जीना रणना तस्री है। ग्रह्न्या में स्वस्वनाव बद्ना जीर उमकी सीमा पर मंचरिक भाव वैद्या रहता है। उसमें दर उद्यु ग्रीर हर कोई नेर पनता है कीर मबके माथ सम्बन्ध तय स्वार्थ और भीग का यमगा है। उपने विशेष में जास्मीयता जन्तस्य महातुर्ज्ञात को सीलती है। तस्में कालित वींचता ग्रीर छीनता नहीं है, देना ग्रीर यामाना है। जहारीयना

ह्तिहास में यदि हम यहते प्राण्हें तो हमाश टण्ड्ट ही नहीं रिक्ट निलानी है, ग्रहन्ता फाटती है। भी बदता आया है। हुनिया एक हो नहीं है। द्वी उन गई है। एकत जीर जपिचय समाप्त हुला जा रहा है। तय यह भी है हि हत मय मुंनीतों से युद्ध के चौर भीषण चौर प्रचलट होने का करमर जा गण है। पहले उद लखे थे और यादी चलिया रहते थे। जब समना समा होता जा रता है कि उससे यचा कोई रह न मंत्र। दुरी के दूर रोते रा

पर यह निशंशा का विषय नहीं होना चाहिए। सुनीती ही मार्का लाम जैसे बुराई ही पहले पा रही है। ब्राकर जीवन में मानव्यं जगाती है चीर करती हुँहै चार्नीहरों है। जिए सिमट कर कमती हुई चहत्त्रा टक्ट चेतायनी, उन्होंने का काम है

किन्दु जिस जगार सावधानी की क्रायर्णकर्गा है गह है। संस्थान क्राम में उस शक्ति का उपयोग निस्के रूप पर सर्गत नारण नाम सकती है। चलाती है। उसमें हीतमें बाला बाम छामान ही चाला है, लिए असली काम शायद हमी आमानी में विगए भी जाता है। सम्बंध है पास यांत्रिक राक्ति है, इसी कारण हादिक राक्ति के उत्पादन में वह श्रसमर्थ हो जाती है। श्रातंक में से प्रेम उत्पन्न नहीं होता। सरकार के पास परिमाणात्मक प्रचुरता है श्रीर उसके जोर से सरकारी काम होता है। पैसे का काम सरकारी होने से रुपए में होता है। सरकार का वल पैसा है श्रीर वेतन-भोगी उसके हाथ-पाँव। सामने से पैसा हट जाय तो वह काम ठप हो जाता है। संस्कृति के काम की जहें दूसरी हैं। पैसे का लोभ श्रागे रखकर तो वह हो ही नहीं सकता। कष्ट का भोग सामने हो तय भी जो श्रागे बढ़े—ऐसा ही संकर्प श्रीर संयम से युक्त पुरुष या वर्ग स्थायी संस्कार छोड़ जा सकता है। वह काम श्रद्धा की शक्ति से श्रीर तप-त्याग द्वारा होता है।

यह प्रश्न श्राज के दिन महत्त्वपूर्ण है, क्यों कि सरकारें जनतन्त्रात्मक वन रही हैं श्रोर माना जाता है जो सार्वजनिक है वही सरकारी है। जोक-सेवा जोक-शासन ही है। जन-राज श्रोर जोक-राज के इन राज-नीतिक श्रादर्शों से सान्त्वना तो होती है, लेकिन राज श्रोर जनता, राजा श्रोर प्रजा इन दोनों के बीच का श्रन्तर श्रादर्शों श्रोर नारों से मिट नहीं जाता। इससे सहज सन्तोष की जरूरत नहीं है श्रोर सरकारी हाथों में रोटी-कपड़े की श्रपनी स्थूल श्रावश्यकताश्रों को देने से श्रागे श्रपनी श्रात्मिक श्रावश्यकताश्रों जैसे शिचा-संस्कृति को देने के समय सोच-विचार की श्रावश्यकता है।

पड़ौस में जो हमारे देश हैं, हम देखते हैं कि वहाँ वसने वाले भी धादमी ही है। हमारी तरह सुख-दुख उन्हें भी ध्रनुभव होता है। उसी तरह मेहनत करके उपजाने ध्रौर रहने को वे भी जाचार हैं। लेकिन नक्शे में ध्रमुक लकीर होने ध्रौर राजधानी में सरकार नाम की चीज के होने से वे हमारे लिए गैर हैं ध्रौर दुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए संस्कृति के यानी वढ़ते हुए मेलजोज के काम के लिए ध्रावश्यक दृष्टि मानवीय दृष्टि है जो स्पष्ट ही राजनीतिक से दूसरी है ध्रौर दूर है। वह ध्रपने-पराये ध्रौर स्वदेश-विदेश की नहीं है, ध्रारमोपमा, समवेदना ध्रौर

सहानुभूवि की है। निश्चय ही वह सरकारी दृष्टि नहीं हो सकता। यह . श्रिषकाधिक उस को प्राप्त होगी जो देश के श्रीर देश के स्वार्थ के साथ जहित होकर नहीं यक्कि मानव-हित में समर्पित होकर रहता है।

सब देशों के लोक-मत में ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं जो प्रभाव रखते हैं किन्तु श्रान्तिक। वे किसी सत्ता, पद या परिमाण के यल से यिलण्ड नहीं हैं। पेम, प्रसन्नता श्रीर वेदना जी उनकी भाषा शीर व्यवहार में व्यंजित होती है, उनका प्रभाव उसी पर टिका है। ऐसे लोगों का यल संस्कृति के सच्चे काम का है। कारण वह यांजिक नहीं, हादिक है। इससे चहुँ शोर वह चैतन्य को उभारता है श्रीर कुछ के गर्व को उकसाकर शेष के मान को दवाता नहीं है।

जिसको हम संत वहते हैं यह उसी प्रकार का व्यक्ति है। सम्पत्ति से वह शून्य है और अपना अलग स्वार्थ उसके पास नहीं है। सदको श्रीति याँटता हुआ है, सयकी कृपा माँगता हुआ वह जीता है। सच पृष्टिप तो यही व्यक्ति संस्कृति का स्रोत है, कारण उसका लगाय उस मगवान् से है जिसमें सय प्रह्माण्ड एक है। इसिलिए उसके मन में किसी को खिएडत करने का ध्यान नहीं आता। जयद-खरूट में यह उसी अखरूड की सत्ता को भास्वर देखता है। मन में अखरूट भाव लेकर जगत् के प्रत्येक खरूड को वह आहर और प्रतिष्ठा का दान करता है। इस तरह सय और उसके लिए स्वस्ति है और हर किसी को वहाँ से स्फृतिं प्राप्त होती है।

इस व्यक्ति के पास सक्ता जैसा कुछ है ही नहीं। यह मानो गून्य है। किसो को वह दया नहीं सकता, श्राज्ञा नहीं दे सकता, किसी से कुछ करा नहीं सकता। इस तरह वह श्रपने लिए एकमात्र मार्ग गुला रख छोड़ता है श्रीर वह है जन-मन के हृद्य में जगह पाने के द्वारा जीवन जगाने श्रीर उभारने का मार्ग।

यह व्यक्ति सरकार की खाता-यही में दर्ज होने लायक नहीं रहता। सरकारी खंक-गणना में उसकी गिनती नहीं झाती। मताथिकार उसे १८४

सोच∙विचार

क्विचित ही होता है। प्रतिनिधि का रूप उसके पास नहीं है। जुनाव में खड़े होने के जिए उसके नीचे धरती नहीं। सबके होने की कोशिश में किस पार्टी का हो श्रीर किसका नहीं ? वह समता श्रीर न्याय का है; लेकिन दल-नीति शक्ति श्रीर सम्पत्ति की होती है।

परिणाम यह है कि जलसों श्रीर कानक न्सों में से संस्कृति के नाम पर राजनीति ही श्रधिक प्राप्त होती है। 'मैं श्रागे' श्रीर 'में श्रधिक' यह भावना वहाँ वीतिवरण में जगी रहती है। इसमें हदयों की निकटता श्रीर एकता की वार्त फैंलिस भेला कैसे हो।

श्राज की पद्दित काम करने की कुछ ऐसी ही वन गई है। उसे जनतान्त्रिक कहा जाता है। जोड़ श्रीर जुगाड़ में से वह काम निकाजती है। वोज में से वृष्ठ जैसे श्राता है वैसे नहीं, सामान इकट्टा करके जैसे कारखाना खड़ा किया जाता है उस पद्धित से काम होता है। वृहद् उत्पादन उसका परिणाम है। योक चीज तैयार होती है श्रीर प्रचुर मात्रा में। लेकिन यह काम श्रंक श्रीर परिणाम में जितना ही प्रभूत होता है, चेतना-संस्कार की दिशा में उतना ही शून्य होता है।

प्रश्न होंगा कि तो क्या सरकार का संस्कृति की दिशा में कोई दायित्व या कर्तव्य नहीं है ? उस दृष्टि से क्या कुछ श्रिषकार भी नहीं है ?

कर्तन्य तो सचमुच बहुत कुछ है, लेकिन श्रधिकार शायद कुछ नहीं हैं। श्रीर पहला कर्तन्य यह है कि हदय की भाषा में श्रपनी श्रसमर्थता को वह जान श्रीर पहिचान ले। श्रयांत् श्रपनी श्रोर से श्रकि-चन को कृपा न दे, उसकी कृपा श्रपने लिए चाहे। पहले राजा लोग सनत की शरण जाते थे। वे शायद राज्य के महत्त्व श्रीर तुच्छता को जानते थे। उसके महत्त्व की सार्थकता तभी है जब मन के गहरे में उस-की तुच्छता का श्राभास भी हो।

सरकार को श्रन्त में विखरना ही तो है। उसको सारे समाज में रम जाना है। समाज श्रादर्श वह है जहाँ हर नागरिक श्रात्म-शाहित है

श्रीर कहीं बाहर छुत्र-इंग्ड से श्रीभशंस होकर किसी शासन को सिंदा-सन पर विराजमान होने की श्रावश्यकता नहीं है। वह स्टेटलेस सोमा-इटी "हमारे सब राज-तन्त्र श्रीर राज-विधान के श्रागे शादरों के रूप में श्रिधिष्ठित हैं। संस्कृति इसी चल से श्रपना समुचा दायित्व दले लघ्य के श्रीत सुनर्ता है। राजनीति चाहे दसको द्रुश्रास्त्र कर श्राजेश्ह्या को सर्व संज्ञासक यनाने के श्रपंक में पड़ जाय, संस्कृति से वह मृंत्युं नहीं हो सकतों। उसके लिए सदा सर्वदा प्रधान सत्ता नहीं, सत्य है। सत्य की ही सचा को वह सिर सुकाती है श्रीर सत्य है उसके लिए सना-वन भाव से वह मानव जिसके मन में श्रीति श्रीर हाथों में श्रम है। वह श्रादमी धरती में श्रद्धा श्रीर स्वेद शालकर उगाने रचने में लगा दीव्यता है। ऐसे श्रम-भागी या श्रम-योगी श्रसंख्यों मानव-घटकों में लोक-सचा को दितरा न दे तय तक संस्कृति की चैन लेने का श्रवकाश नहीं है।

यदि यह श्रद्धा संस्कृति के लिए वास्कालिक है तो राजनीति के रास्ते से चलने वाक्षी सरकार मानव-मन के श्रतिनिधि मंस्कृति-बाहरों से श्रपनी गति के लिए निर्देश श्रीर नीति के लिए सन्देश प्राप्त कर सकती है।

प्रश्न पृद्धा जा सकता है कि क्या सरकार में होने से ही ध्यक्ति ही सम्भावनाओं में संस्कृति को दिशा देने की सामर्ध्य का जीप हो जाता है ?

हाँ, श्रधिकांश लोप ही हो जाता है। श्रधिकांश हमिलए कि यह सर्वधा श्रमम्भव नहीं है कि राज्य नीति का हो, राजनीति का नहीं। ऐसे धर्म-राज्य इतिहास में हो सके हैं श्रागे भी हो सकते हैं। लेकिन वें श्रपवाद हैं श्रीर इस नियम को मिद्ध करते हैं कि राज्य का बल हृद्य का नहीं, कानून का है; गुए का नहीं संख्या का है; महानुसूति का नहीं दमन का है। उस नियम को देखते हुए राज-पुरुप की संस्कृति को नेतृत्व देने की श्रममर्थता निश्चित ही मान लेनी चाहिए।

ऐसा यदि होता है, चौर हो तो रहा ही है, तो द्वरा परिलास

इप्टकारी नहीं हो सकता। जीवन में उसके कारण वैषम्य श्रीर तनाव श्रा जाता है जैसे सय-कुछ यथास्थान न रह कर स्थान-श्रष्ट हो रहा हो, ऐसा श्रतीत होने लगेगा।

गांधीजी ने सुमाया कि राजनीतिक स्वाधीनता मिलने के वाद काँग्रेस लोक-सेनक-संघ यन जाए। पर काँग्रेस सेनक-संघ नहीं वनी, शासकों का दल यन रही। परिणाम हुन्ना कि काँग्रेस स्वयं स्थान-श्रष्ट हो गई। पहले लोक-जीवन का नेतृस्व उसके पास था। श्रव शायद उसके द्वारा लोक-जीवन पर द्याव पहड़ने लगा है, दमन होने लगा है। नेतृस्त्र की जगह पर रह कर काँग्रेस के वहाँ से स्थान-श्रष्ट हो जाने से भारतीय लोक-मानस गहरा संकट श्रनुभव कर रहा है। या तो काँग्रेस शासन से उठकर सेवा में श्राए या नहीं तो काँग्रेस से खाली हुई जगह पर कोई दूसरा प्रकृत नेतृस्त श्राए। प्रकृत नेतृस्त्र का मतल्य सांस्कृतिक नेतृस्त । राजनीतिक यानी सरकारी होकर नेतृस्त कृत्रिम होता है।

राजेन्द्र वावू श्रोर जवाहरलाल नेहरू श्रादर्श भावना के पुरुप हैं, लेकिन खेद है कि सरकार के होकर वे श्रव उतने श्रादर्श के काम नहीं श्रा सकते। श्रवात तो होता है कि गांधी जो के स्पर्श में रहने वाली काँग्रेस में क्यों ऐसा नहीं हुश्रा कि हाई कमाण्ड का कोई एक भी व्यक्ति राज्य के काम में न रहकर प्रजा के मन रहता। विस्मय हो किर भी हमारे यीच वह घटित हुश्रा है, भारत की श्रांख किले के सिंहासन पर नहीं रही, कुटिया के कुशासन पर रही है। गांधी को पाकर इसी से भारत की श्रात्मा को तेज प्राप्त हो गया। उसके वाद श्रव लगता है जैसे भारत सब कुछ गँवा बैठा है। उसके राज-दर्शन में श्राज श्रात्म-दर्शन की ज्योति बुक्त गई है श्रीर यदि कहीं श्रात्म-दर्शन है तो राजदर्शन उस से श्रव्यता है। गांधी की चीण-सी भी परम्परा काँग्रेस कायम नहीं रख सकी।

दिल्ली का संस्कृति-सम्मेलन भारतीय श्रात्मा की उस परम्परा की जगा सका तो सफल माना जायगा।

#### राजनीतिक शब्द

विष्ठव के दो श्रंक मेंने देखे हैं श्रीर उसके जनवरी के नस्दर में जिखने के न्यौते को मैं धन्यवाद के साथ स्वीकार करना चाहता हैं।

'विष्ठव' इन्न दरावना शब्द है। में विष्ठवी नहीं, मुक्ते उनसे दर लगता है, श्रीर मुक्ते नहीं मालूम होता कि उससे दर के निवाय और क्या लगना चाहिए?

विष्ठव की में यचाना चाहता हूं। जो बिष्ठव है यह प्रतिष्ठ है, श्रीर जो इष्ट है, उसके लिए 'बिष्ठव' शब्द मेरे मन से नहीं निकलता।

लेकिन यह श्रापके पत्र 'विष्ठ्य' के विषय में नहीं है। यह तो उप-योगी है, उसमें राजनीतिक विचारों की विवेचना होती है, जो यहुत ज़रूरी है। श्रीर जो उपयोगी है, वह 'विष्ठवी' तो है ही नहीं।

हिन्दुस्तान में इघर राजनीतिक चेत्र में विचारों की बहुत रगद-कगढ़ मालूम होवी है। सन् १६२०-२१ के श्रेसहबंगा-श्रान्दोलन का ज़ोर जब ज़रा मिद्दम हुश्रा, तभी से राष्ट्र में बुद्धि-भेद भी दीका। स्वराज्य-पार्टी बनी श्रीर कुद्द श्रवित्वंनवादी हुए। यों को कहने को राष्ट्रीय बुद्ध के दो भीरचे हो गये, एक कोंसिलवाला मोरचा, दूसरा रचनात्मक कार्य-क्रम का। लेकिन स्पष्ट ही दो मत और दो फाँकों काँग्रेम में दिखाई देने लगीं। एक की कमज़ोरी दूसरे को धवनी नाइन मानूम होती थी। सन् २०-२२ की लदाई में फिर मानो नेष्ट्र हुट गया और राष्ट्र के प्राणों की एकता चमक छाई। पर युद्ध थमा या धोमा हुआ कि फिर विचार-भेद लगने लगा।

उसके वाद से तो उस भेद को गहरा-ही-गहरा होता जाता पाते हैं।

काँग्रेस के दाथ में श्रव तो थोड़ी-यहुत शासन की ताक़त भी है श्रीर श्रव वह श्रन्तर्भेद श्रनिवार्य ही है।

विचार-धाराएँ को श्रापस में रगड़ में श्राती है श्रीर जिनके संघर्ष से गित श्रीर गरमी होती है, उनको चीन्हने के लिए कुछ विशिष्ट शब्द काम में श्राते रहे हैं। समाजवाद, श्राहंसाबाद, श्रासिइम, गांधीवाद, पूँ जीवाद, पालियामेंटरीइइम श्रादि-श्रादि ऐसे ही शब्द हैं।

में कहना चाहता हूँ कि ये शब्द श्रव स्थिति की यथार्थता को पकड़ने में मदद नहीं पहुँचाते, विक उसे कुछ दँकते हैं। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इन शब्दों से श्रार-पार होकर देखने की ज़रूरत है।

यन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ-साथ श्रौर उसके श्रंग के रूप में भारतीय राजनीति को देखने की श्रादत डालने की कोशिश करने से एकाएक मालूम होता था कि हुनिया में दो ताकतें हैं। एक समाजनाद दूसरी पूँजीवाद। फासिड़म पूँजीवाद का एक रूप है। साम्राज्यवाद पूँजीवाद का फल है। जवाहरलाजजी का समूचा विश्लेषण इसी श्राधार पर था। लखनक का उनका सभापति-पद से दिया गया भाषण भी यही थो।

यह विश्लेषण श्रभी पुराना नहीं हो गया, काफी पालत्-सा है। कालिज श्रीर स्कूल के विद्यार्थी तक निःशंक होकर इसको पेश कर देते हैं।

में नहीं जानता कि यूरोप से जौटने पर जवाहरलालजी का श्राज का श्रन्दाज़ा क्या है। पर यह तो मालूम होता है कि पहले की तरह उन दो शब्दों के श्राधार पर वेखटके श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का समाधान या समापन श्रय वह नहीं कर देते हैं। हमारे नारे केवल शब्द हैं, एक संकेत हैं, वह स्वयं सचाई नहीं हैं। इसलिए टन्हें इस्तत से इयादा गहरे अपने भीतर हमें नहीं जाने देना चाहिए। टससे बुद्धि कुरिस्त होता है। उसकी शक्ति बदने के यजाब शब्दावधानी होकर सुस्त हो जाता है। यथार्थ को नहीं पकदती, शब्द से वह टलक्कती है, और टससे कर्म की जगह विवाद पैदा होता है।

श्राज श्रन्तर्राष्ट्रीयता के विद्यार्थी को घटनाश्चों के प्रकार में माल्म होता है कि नाम श्रमलियत नहीं है। युद्ध या उसके संकट ने श्रम- लियत को उपर ला दिया है। राष्ट्र श्रपने श्रन्तरंग विधान में प्रजा- तन्त्रात्मक हों या राजतन्त्रात्मक हों या चाहे किर वह समाजतन्त्रात्मक (सीशिलस्ट या कन्यूनिस्ट) हों, श्रोर मुक्कों के साथ यतांच करने में सभी एक-से निकलते हें, यानी उग्र राष्ट्रीयता प्रकट करते हैं। विधान किसी का कुछ हो, लेकिन जर्मनी श्रपना, हैंग्लेंग्ड श्रपना, रूस श्रपना श्रोर हटली श्रोर फांस भी श्रपने-श्रपने हितों को श्रागे रन्तते हैं। वे श्रपनी राजनीति को चाहे श्रन्त में किसी भी शाहरों के साथ जोड़ते हों. वे चलाते उसको श्रपने राष्ट्र-हित की श्रपेश में ही हैं। राष्ट्र ही स्थ को व्यावहारिक राजनीति को टेक हैं श्रोर राष्ट्र को करना भौगोलिक है। राष्ट्र की ही परिभाषार्थे श्राज की समूची व्यावहारिक राजनीति चलाती हैं।

कोई शब्द जो इस नंगी यथार्थता को हमारी श्राम्यों से टैंक देवा है, वह श्राज की राजनीतिक श्रिस्तियत को समसने में सहायक नहीं होगा। ऐसे शब्दों का हमें भरसक कम प्रयोग करना चाहिए। वे विवाद यहाते हैं, कर्म की सम्भावना नहीं बढ़ाते।

हिन्दुस्तान की स्थिति को भी आज जो प्रजीवाद कीर समाजवाद आदि बलताऊ शब्दों के सहारे मानो समक लिया समसते हैं, मुख्य सन्देह है कि इस प्रकार वे अपना या यथार्थता का फिलना जास करते हैं?

हिन्दुस्तान में राजनीतिक दल कितने हैं श्रीर बया-रया उनके नःम

हैं, यह जुदा बात हैं; लेकिन 'लियरल' जैसा लियरल हैं, उसी घर्थ में समाजवादी या श्रिहिंसावाला श्रिहेंसावादी हैं। यानी समाजवादी का समाजवादिता से या श्रिहेंसावाले का श्रिहेंसा से उतना नाता नहीं है, जितना उन-उन नाम वाले दलों से उनका रिश्ता हैं।

खुशी की वात है कि श्रहिंसा की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। कहने का मतजब यह है कि किसी वाद का दल श्रीर उस वाद की सचाई में बैसा ही सम्बन्ध हुआ करता है, जैसा अमुक धर्मशाख के सिद्धान्तों श्रीर तद्गत सम्प्रदाय के श्रीसत सदस्य के व्यवहार में होता है। सचाई धार्मिक है श्रीर शब्दों की गर्मागर्मी साम्प्रदायिक तज पर होती श्रीर वहीं श्रूट जाती है।

इसि तये यहुत श्रावरयक है कि राजनीतिक शब्दावली को यथा-वरयक प्रयोग में लाकर भी हम उसके फेर में पड़ने से वर्चे। गर्मागर्मी की श्रावरयकता नहीं है। श्रोर सच्चा युद्ध कभी शब्दों का युद्ध नहीं होता।

पूँजीवाद या फ़ासिज़म या गांधीवाद या समाजवाद श्रादि पदों पर चकराने की श्रावरयकता नहीं। सचाई हनके परोच में है। इनके नारे राजनीतिक चेत्र में उपयोगी होते भी हैं ज़रूर, पर जीवन-सम्बन्धी दृष्टि को स्पष्ट करने में वे सहायक नहीं होते, विक वाधक होते हैं। विचार के चेत्र में उनकी पहुँच नहीं। काम के चेत्र में ही वे शब्द विचारणीय श्रीर प्रयोजनीय वन गये हैं।

इसी से कोई प्रश्न समूचा राजनीतिक नहीं होता। जैसे कि कोई प्रोग्राम दार्शनिक नहीं होता। विचार के दार्शनिक श्रीर नैतिक होने की श्रावश्यकता है, जैसे कि प्रोग्राम के सामाजिक श्रीर राजनीतिक होने की श्रानिवार्यता है। विचार के चेत्र में राजनीतिक शब्दों को प्रयोग में जाकर इन्न वैसे ही विश्रम होने की सम्भावना है, जो राजनीतिक चेत्र में श्राध्यात्मिक शब्दों के ब्यवहार से उत्पन्न होती देखी जाती है।

राजनीतिक नारे चैसी प्रावश्यकता को लेकर बनते हैं, उनमें सांविक

श्रीर दलीय श्रावेशों (Prejudices) की ध्वित होती है। वैज्ञानिक सचाई उनमें नहीं होती। वे नारे सामयिक उपयोगिता के होते हैं श्रीर ताखालिक कमें के लिये श्रीनवार्य भी हो जाते हैं। लेकिन ताका लिक कमें से जहाँ गहरे जाने की श्रावश्यकता है, वहाँ उन शब्दों की शक्ति चीण हो जाती है। वहाँ वे श्रावश्य के श्रीर श्रीनष्ट के उपयोग में श्रा सकते हैं।

सच यह है कि रगड़ शब्दों की नहीं है, मनोवृत्तियों की है। विचारधारा नहीं, इस समय तो लगभग दो जीवन-दृष्टियों का संवर्ष है। दो संस्कृतियाँ ही मानो आपस में ज्म रही हैं। इसी से राजनीति के प्रचलित शब्द श्रीर दलों में आये-रोज़ टूट-फूट दिखाई देती है। दी म्यता है कि श्रज्ज मौक्रों पर दलों में श्रज्ज फाँके पड़ गई हैं श्रीर आज दलों के मेल श्रीर बाँट का नक्शा कुछ श्रीर है, कल कुछ श्रीर ही था। कब के दुश्मन श्राज तीसरे को हुश्मन मानकर ख़ुद मिल गये हैं। यह जो तास्कृतिक रोजनीति में दाँव-धात चला करते हैं, ये ब्र्या नहीं होते, उनके भीतर भी कुछ तास्विक सचाई काम करती रहती है। इसी से कहना पड़ता है कि राजनीतिक विश्वहों के नीचे एक सांस्कृतिक संघर्ष काम कर रहा होता है।

हिन्दुस्तान में यही है श्रीर सच पृद्धों तो श्रन्तरांष्ट्रीयता के शेय में भी वही है। सोशालिड़म श्रीर श्रासिड़म का युद्ध नहीं है। ये यो नाम हैं श्रीर श्रगचें उन दो में द्रोपन है; लेकिन भीतर में द्रोनों की श्री प्रकृति एक है। दोनों स्टेट का प्राधान्य चाहते हैं, श्रपने-श्रपने देश या प्राधान्य चाहते हैं श्रीर राह में पढ़ने वाले मानव-समृहों को कृष्ण देने में उस्ते नहीं हैं। दोनों शक्ति के प्रक्र हैं श्रीर टमकी शागपना में मसुष्य के खून यहाने से भी चुकना नहीं चाहते।

यह ज़रूरी नहीं है कि एक को छोड़कर दूसरे दो हमें सेना हो होगा। उस परिभाषा में सोचने की ज़रूरत हो नहीं है। हिन्दुस्थान उस फेर में पड़ा, तो उसका निस्तार नहीं है। जो बस्यु हमारी सुसीधन के मूल में है, उसे पकड़ना होगा। वह है इन्सान का इंसान द्वारा द्वाया जाना। उसी को कही शोपण या हिंसा या श्रन्याय। वह रोग हमारे समूचे जीवन में फूट रहा है। राजनीतिक उसका स्वरूप हो, पर मूल राजनीतिक नहीं है। वह समूचे जीवन से सम्बन्ध रखता है। उसका निदान निरा राजनैतिक नहीं होगा, निदान नैतिक होगा, श्रथात वह जीवन की मौजिक वार्तों से सम्बन्ध रखेगा। नहीं तो शासन के मन्त्र को बदल देने से निषटारा नहीं हो जाने वाजा है। इस दल को हटाकर दूसरे दल का राज होने से क्या जाभ है, श्रगर राज्य दल का ही हो। मूल जच्य पर जिसे श्रांख रखनी है, वह राजनीतिक वाग्जाल के पार होकर उस श्रोर प्रयत्नशील होगा, जो राजनीति का भी जच्य होना चाहिए। श्रयांत् मानव श्रीर मानव के बीच श्रांतक का, यलात्कार का, शोपण का श्रयांत् हिंसा का ख़ातमा। जो इस जच्य को साधता है, वह किसी नारे या शब्द से पुकारा जाय, इष्ट है। श्रीर जो विरुद्ध जाता है, उसको भी चाहे फिर कैसा ही लोकप्रिय नाम दिया जाय, वह श्रीर है।

इस तरह मुक्ते म।लूम होता है कि राजनीतिक वार्तों में सच्ची सममदारी के लिये नैतिक दृष्टि की छावश्यकता है। श्रन्यथा राजनीतिक शब्दावली या नारों का धुरंधर प्रयोग श्रनर्थ कर देने वाला हो सकता है।

# स्वतन्त्रता श्रीर समता

स्वतन्त्रता, समता श्रीर यन्ध्रता, लियरीं, ईक्विलिटी श्रीर फ्रेटरनिटी—फ्रांस की राजनीति के बाद से यह पड़ समस्त रूप से ही हमारे
सामने श्राता है। एक साँस में हमने उसे कहा है, एक सूत में देखा
है। मात्र की दृष्टि से इन तीनों को एक साथ जेने में कोई कठिनाई
नहीं है। लेकिन जान पहला है वस्तुता में श्रय कठिनाई पेट्रा हो गई
है। यन्ध्रता तो एक भावना ही है। इससे उसकी यात जाने दो।
शेप समता श्रीर स्वतन्त्रता, जान पड़ता है, श्रय एक नहीं हैं या एक
जगह नहीं हैं। वे वास्तिवकताएँ श्रनकर श्रापस में विरोधी हो गई हैं।
यानी या तो हम समता रख सकते हैं या स्वतन्त्रता को ही रख सकते
हैं। दोनों एक साथ नहीं रख सकते। समता के लिए स्वतन्त्रता को
खोना होगा। स्वतन्त्र रहना चाहते हो तो विपमता के लिए तैयार
रहना होगा।

श्राज का संकट मानसिक से श्रागे यद गया है। वह राजनीतिक क्या, दें हिक हो गया है। ठंडी लड़ाई उक तो यात को राजनीतिक भी कह दिया जाय, लेकिन नीयत जय हाथापाई तक शा जाय, डेसे कि कीरिया में, तब उसके लिए राजनीतिक शब्द छोटा पर जाना चाहिए। राजनीति में शिष्टता की ध्वनि हैं। चुजबर खून के प्यासे होकर एक-दूसरे के गले पर चड़ दोंड़ने में शिष्टता नाम की कोई चीज तो दिखाई नहीं देती । इससे राजनीति वहाँ है यह कहना कठिन है। हाथापाई पर उतरे हुए इन्सानों में इन्सानियत दोखनी यनद हो जाती है। यही हाज उस जड़ाई का है जो सभ्य केवल इस मान में हैं कि उसमें संहार यहा होता है। सभ्यता सिर्फ उसे धौर भीपण यनावी है। विज्ञान इन्सान की इसमें मदद करता है कि वह हैवान भरपूर जोर से हो सके।

विज्ञान में उन्नति नहीं है सो नहीं। सभ्यता भी उन्नत श्रवस्था कहलाती है। इसलिए वैज्ञानिक सभ्यता से उन्नति पाई हुई लड़ाई के लिए हाथापाई शब्द का प्रयोग कुछ हल्का ही समसा जाना चाहिए। हाथापाई के वक्त साफ है कि गुथने वालों का माथा क्रोध से पागल हो उठता होगा। श्रायुनिकता की लड़ाई वैसी नहीं है। हिंस्र श्रधिक हो, दानवी श्रधिक हो, यह दूसरी यात है; लेकिन उसमें ठंडे संयम से काम लेना होता है। उसमें श्रादर्श को ज्यादा जगह है। वह लड़ाई छोटी वातों के लिए नहीं, यही वातों के लिए होती है। उसके पीछे सिद्धान्त होता है, दर्शन होता है, ज्ञान-विज्ञान होते हैं। वहत सारा इतिहास होता है श्रीर उसके चलाने वाले गम्भीर, वाग्मी, बुद्धिमान, विचक्तण राजनेता भी होते हैं। उनकी वाणी श्रौर व्यवहार में भी सुघराई ऐसी पाइयेगा कि सान्नात् सौजन्य फीका पड़ पाय । वे जानते हैं कि भवितव्यता की होकर जियेगा। श्रपने कर्म का कर्ता और श्रपने कर्म से भोक्ता होगा। क्या पशु से मनुष्य श्रीर मनुष्य से श्रव तू नागरिक नहीं बना है। नागरिकता मनुष्यता की भूमिका है। किसी तन्त्र के हाथ में कठपुतली वनकर क्या नागरिक की दायित्व-भावना का तुम लोप हो जाने दोरो । सदुभाव श्रीर सहयोग स्वतन्त्रता में से फलित होता है। उस व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के श्राधार पर भावी मानव-समाज की करपना की जा सकती है। दूसरी तरफ चलना मनुष्यता से पश्चता की तरफ जाना होगा। ए पुरुष, कि जिसका भाज उन्नत है श्रीर श्राँखें ागे देखती हैं, इतिहास को तू किसी तरह उधर लौटने नहीं देना कि

तिधर श्रेंधेरा है श्रीर जड़ता है। सिर्फ संख्या, सिर्फ परिमाण, सिर्फ सुट्टी का बच श्रीर दानव के दर्भ की हुंकार तेरी अर्घ्य-चेतना की सुका नहीं सकेगी। उठ कि तुक्ते सुक्त होना है। श्रपनी मनुजता के लिए दनुज की चुनोंबी ले श्रीर उसे परास्त कर।

श्रीर समता ! कहाँ है समता ? एक मूख से सिसक रहा है, दूसरा ऐश में उड़ा रहा है। यह पूँजीयाद का तमाशा है। देखते हो यह श्राजीशान कोठियाँ श्रौर डचर वह देखो गन्दी नोरियाँ। क्या यही है तुम्हारी श्राज़ादी ? इसी का नाम है इन्सानी जिन्दगी ? हाँ, मन्दिर है। वहीं देवता है। उसका भीग है, प्रसाद है, पूजा है, पुजारी है। प्या वह सब डकोसला नहीं है कि जिससे धनी घ्रपने घन में सुरुएत हैं दीनों श्रीर दुरिड़ों का श्रसन्तोप मन्दिर के श्रीगन में टनसे हर जिया जाए श्रीर मृटा सन्तोष उन्हे उड़ा दिया जाए। सारा साहित्य, संस्कृति, नीति, धर्म पूँ जीपितयों के विलास को श्रमुएए रखने के लिए है कि ये मीज में पत्नें श्रीर तुम मिहनत में पिलो। यह घोर नके, जो-इन्द्र जन सारे स्वर्ग को श्रपने बीच में बॉट-मोगकर तुम्हारे लिए रच छोड़ते हैं, क्या उसी नई में त्रहे चला जायगा इन्सान! तेरे पास दो हाथ हैं। त् · करता है, तू दनाता है। सुन्द कहीं है तो वह तेरा तेयार किया हुआ हैं। तू यनाय धौर दे भोगें। तूरोये शौर वे हैंसें—यह छय तक होता रहेगा। तुमे पहचानना भर है कि सब तेरा है। धन तेरा है, राज तेरा है, जो है सब तेरा है। खब जिनके पास दीखता है वे सिर्फ चोर श्रीर ठग हैं। जिन्होंने तुक्क से ही लुटकर तुक्के पामाल कर रखा है। इससे ए इन्सान ! उठ इस तुक्ते जगाने आए हैं । इस मिहनत का रक्त कायम करेंगे। मिहनत करने का राज होगा, उनकी तरफ ने होगा। उट कि हम कम्युनिस्ट नुक्ते दरावरी देंगे । पूँजीवादी ठग की स्वतन्त्रता खुद ऊँच श्रीर तुके नीच दनाये रखने का जाल है। ए इन्हान, पहचान कि जिम बहुच्यन के नीचे तृ पिस रहा है वह सिर्फ प्रस्याचार है। उट पर कि देखेगा कि तु उनके सिर पर है, श्रीर मविष्य तेरे हाथ में है !

लड़ाई यह है। ऊपर से यू० एस० ए० और यृ० एस० एस० आर० के दिमागों, फौजों और शस्त्रों की दीखती है और भीतर से वह इन दो दावों की है। समता और स्वतन्त्रता में से कोई एक दूसरे को खा सकता है यह समम में नहीं आता। फन पूँछ को उस नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता दीखे तो सममिए कि साँप की शामत ही आ गई। सुमे नहीं दीखता कि मानव-जाति को मरना है। लेकिन सेवा में नियुक्त वे इतिहास के अनुचर मात्र हैं। केवल कर्तव्य के नाते युद्ध उनको ठानना पढ़ रहा है। कारण युद्ध ही है जिसमें स्नान करके जगत का भविष्य आशामय होगा और मानवता के स्वष्न सम्पूर्ण होंगे।

इससे आज युद्ध है। यों वह एक कोने में है, लेकिन वैसे हर मन के कोने-कोने में वह विधा हुआ है। कारण, दो कीमती चोज़ों का सवाल है; एक स्वतन्त्रता, दूसरी समता। न स्वतन्त्रता को खोया जा सकता है, न समता को ही खोया जा सकता है। इससे किसी एक पर भी संकट हो तो जूम मरना होगा, पर उसको खोना नहीं होगा। तिस पर संकट दोनों पर है। और विस्मय यह कि संकट स्वतन्त्रता पर समता की ओर से है और समता पर स्वतन्त्रता की ओर से है। और वर्गों कि दोनों मानव-जाति की अमर थाती हैं, इससे दोनों पर आए संकट को जी-जान से जहना होगा। रत्तीभर इसमें सममीता न हो सकेगा। क्या स्वतन्त्रता आत्मा का स्वभाव नहीं है विया तीनों लोक मिला कर उसकी कीमत में कुछ ठहर सकते हैं ? इसी तरह समता क्या ईश्वरीय इन्सान का जन्म-जात हक नहीं है शालों-करोड़ों की जाने उस एक और अकेले हक के आगे तुन्छ नहीं यन जानी चाहिएँ ?

यह लड़ाई है। निस्सन्देह सर्वथा श्रादर्श की यह लड़ाई है। डिमो-केसीज़ स्वातन्त्र्य के ध्वज को किन्हीं विलिदानों के नीचे नहीं होने देंगी। उसी तरह कम्यूनिस्ट जाति इन्सानी समता की टेक को किसी तरह फुकने नहीं दे सकती।

वात दोनों की पक्षी और सच्ची है। सचाई ही न हो तो और क्या

हो सकता है जो उनमें जानें लेने और जानें देने की तैयारी भर दे ? लाखों नहीं, करोड़ों जो होंस से भर रहे हैं, कि एक नहीं सो यार हुरमनों को मार गिरायेंगे—हुन्छ है जो इस श्रान को उनके भीतर जगाए श्रोर दहकाए रहता है!

स्वतन्त्रता! क्या एक तानाशाह के हाथों उसे वेचा जा सकता है ? वह तन्त्र नहीं है, वाड़ा है, जहाँ श्राहमी एक गिनती है। वहाँ उसका समय श्रवना नहीं है—उसका कुछ श्रवना नहीं है। यस वह श्रंक हैं धीर सक्ता की कुवा पर जीना श्रीर उसके इशारे पर करना उसका काम है। कम्यूनिस्ट तन्त्र इसके सिवाय श्रीर क्या है ? वहाँ भावना तुन्हारी नहीं है, वाणी तुम्हारी नहीं है, तुम तुम्हारे नहीं हो। सय-कुछ तुम्हारा वन्धक है, इसलिए कि तुम काम करो श्रीर रोश-कपड़ा वाशो। श्रवने लिये नहीं, श्रवने श्रम के हक से नहीं, ऊपर बेटे शासनाचीश के लिये श्रीर उसके छुवाकांची वनकर। ए श्राज़ाद इन्सान! क्या त् गुलामी बाहता है। क्या त् उसे वद्दित कर सकता है। पालत् जानवर तक उसे नहीं सह सकते। इससे उठ कि दहीं कम्यूनिज्य तेरे गले में गहा शाल कर श्रवने खूँटे से बाँध न डाले।

श्रादिकाल से जो तेरे पास श्रेण्ड है, च्या वह मानवारमा की मुक्ति का सन्देश नहीं है? जह के श्रधीन चेतन कय हुपा है? दुकरे पर इन्सान नहीं जीता, हक पर जीता है। वह सत्य के लिए सत्य की शोध में जीता है। श्रादमी है कि वह राज्य बनावेगा और श्रपनी जगह पर श्रिधनायक से बड़ा होगा। जनतन्त्र जन-मन का तन्त्र है! व्यक्ति स्वाधीन चेता स्टालिन, ह्मन तो सचमुच सदा जीने वाले नहीं हैं। जन-वन्त्र श्रोर साम्य-तन्त्र मानव-जाति की यात्रा में प्रयोग नर हैं। एक तन्त्र वृक्तरे को तोड़ सकता है लेकिन श्रपनी यारी पर किर स्वयं उसे ह्यना ही है। तन्त्र केवल मात्र प्रयोग के फल हैं। उनमें मत्यना नहीं है। सच को घेरने का दावा करके श्रपने मृद्य की हो वे घोषणा करते हैं। विश्वय ही सामने वाले को मार गिराने की स्पर्दा जदलातो है कि

श्राद्मी ने नशा किया है। नशा टिकनेवाली चीज नहीं हैं। उसे एक दिन गिरना है श्रीर तब पता चलेगा कि यड़ी-बड़ी करामातें श्रीर बड़े-बड़े चमत्कार श्रातिशवाजी की तरह श्राकाश में रंगीनियाँ खिलाकर श्रपनी मौत बुक्त गए हैं श्रीर नर-नारी श्रापस में मिलकर धरती में से श्रव भी धान उगा रहे हैं श्रीर मन से गीत गा रहे हैं।

में नहीं जानता कि राजनीति, जिसके पास न्यवहार-दृद्धि का ठेका है, कहीं से कैसे दुछ सीख लेने को मजनूर की जा सकती है। लेकिन अगर भगवान् भी हं—और यदि हम सब अपने समय से मरते जाते हैं तो छुछ तो है जिसमें होकर काज समाप्त नहीं हो जाता, जीता ही जाता है—तो शायद कहीं से छुछ लेने के लिए मजुष्य के पास सदा ही सुविधा है। और वहाँ से इस अद्धा को माँग की जा सकती है कि मृत्यु जब अनायास और अकुंठित भाव से सबको अपने-अपने समय से मिलती ही जाती है तब अपनी ओर से हम उस मृत्यु का किसी को दान करना अनधिकार चेष्टा मानें। मरना-जीना तो लगा ही है, पर मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम छुछ भी और नहीं करते हैं, सिर्फ मानवता की रचा की हट में दानवता पर ही आ उतरते हैं। ऐसे स्वत-' न्त्रता और समता की उलसन सुलकती है, सुखी का सुख बढ़ता, या दुखी का दुःख बटता है, यह मानना रेत में से प्यास बुकाने के समान है।

यहाँ श्रहिंसा को शायद हवाई शब्द सममा जाय श्रोर श्रादमी को टोस शरीर। फिर उस ठोस श्रादमी का व्यवहार श्रहिंसा पर भला क्यों हल किया जाने लगा? लेकिन शायद है कि तर्क की तराजू को पता चले कि यद्यपि श्रादमी का शव ठीक-ठीक उतना ही तुलता है जितना श्रादमी। फिर भी श्रादमीयता वहाँ से नदारत हो चुकी होती हैं। ठोस-पन सब यहीं-का-यहीं छूट गया है, फिर वह क्या चीज़ थी, जो रत्ती वजन की नहीं थी, लेकिन इन्सान की इन्सानियत सय उसी में थी? शायद है कि पता चले कि श्रादमी नहीं है वह सब कि जो ठोस हैं, यिक वह सिर्फ वह है जो किसी तोल-काँटे पर नहीं श्राता है। वह

श्रात्मा है जब कि शरीर वह नहीं है। यह पता चलने के साथ शायर श्रहिंसा उतनी दूर की श्रीर वेकार की चीज महीं रह जायगी। तब वह तरकाल की श्रीर व्यवहार की चीज जान पड़ेगी।

लेकिन तय तक ?

## भारत की एकता

भारत से यद्यपि पाकिस्तान के नाम पर पूरव श्रोर पिच्छम से कुछ हिस्सा कट कर श्रलग हो गया है, लेकिन वाकी सब एक विधान के नीचे जुट कर इकट्टा भी हो गया है। छोटी-मोटी रियासतें विलीन हो गई हैं श्रोर श्रय भारत विखरा हुश्रा नहीं है। एक विधान, एक श्रध्यच, एक कैंविनेट, एक कान्न। राजभाषा भी एक। वही धीरे-धीरे, श्राशा है, राष्ट्र की भाषा भी हो जायगी। भारत श्रय मुट्टीवन्द है श्रीर वाहर के हर प्रहार को न्यर्थ कर सकता है।

पढ़ने में आया है कि यह अभूतपूर्व घटना है। इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। भारत श्रव तक एक नाम रहा है। वह श्राज की तरह मूर्त श्रीर प्रत्यन्न कभी नहीं हुआ।

इस सबके लिए इम राष्ट्र-पिता कहकर महात्मा गांधी को याद करते हैं। उन्होंने हम को राष्ट्र दिया उसकी घाजादी घौर एकता दी, स्वयं राष्ट्रीयता ही दी। सरकार, जो भारतीय एकता की प्रहरी घौर प्रतीक है, गांधी के नाम की ताक़त से हुकूमत करती है।

लेकिन श्रपनी सरकार बनी तव गांधी तो थे। क्या वह इस राज-कामी एकता से सन्तुष्ट थे? फिर राजधानी दिख़ी के जरन में वह क्यों शामिल न हुए? क्यों भागकर उस पिछड़े श्रोर विछड़े भाग में पहुँचे जहाँ श्रादमी श्रादमी का दुश्मन वन गया था? वहाँ नंगे पाँव धूमकर घर-घर उन्होंने श्रत्स जगाई कि श्रादमी चेते, दुई से छूटे श्रीर एके में रहे। उन्होंने श्रुन दी, 'ईरवर-श्रत्ता एकहि नाम, समको सन्मति दे भगवान्'। वही है श्रीर वह एक है। ईरवर कही या श्रद्धाह कही, या कुछ भी कही, हम-सब एक उसमें हैं। श्ररे, श्रीन तुक्ते ग़ेरे हैं; वहीं सब तेरे हैं श्रीर तु सबका है।

लेकिन जो एकता हमने खड़ी की हैं वह श्रीर नमृते की है। वह निरी भावुक नहीं है, ठोस है। उसका दस्तावेज है, उसका तनत्र है। श्रीज है, जो उसे सुरचित रखेगी, कान्न है श्रीर उसका न्यायालय है जो भीतर से उसे याँधे रखेगा। वह एकता सरकारी है।

निश्चय, यही प्रसन्नता की यात है।

लेकिन कहीं सन्तोप की यात यह न मान ली जाय। कारए एकता सरकार में पहुँच कर श्रसल नहीं होती, मन में उतर कर ही यह सही होती है।

विटिश साम्राज्य भी याँ एक था घौर कितना श्राहिम लगता था। पर वह खरह-खरह हुआ घौर लुप्त हो गया। राज्य यन हैं, उठे हैं, श्रीर मिट गए हैं। साम्राज्यों के साथ यही लीला हुई है। कानृन में से एकता नहीं बनती। श्रधिक-से-श्रधिक वह वहाँ प्रतिविधित्यत हो सकती है।

भारत समूचे इतिहास में शायद ही कभी एक राज्य रहा हो। रहा भी होगा तो अत्यन्त अत्पकाल के किए। नहीं तो यहाँ सन्व अनेकानेक राजा और अनेकानेक राज्य रहते आये हैं। उनमें अनयन रही है और वे लड़ते-सगड़ते रहे हैं। राज्य हो और फ़ूट न हो, यह यनता ही क्य है। वाहर से भी आक्रमण होते रहे हैं। लेकिन इस सम के योच भारतीयता हुटी नहीं है। वह अवचढ़, अजन्त, अविच्छिनन रही है। जाने भूमण्डल पर कितनी संस्कृतियाँ उठीं और गिरीं। पर भारत के साथ ऐसा हुआ नहीं दीखता है। इस 'क्यों' का उत्तर पाना श्रावश्यक हैं। श्राज के दिन श्रोर भी श्रावश्यक हैं। कारण, गांघो श्राज नहीं हैं। गांधी जो भारत की सना-तन चेतना का प्रतीक थे, जो भारत की श्रात्मा थे।

इस 'क्यों' के उत्तर में क्या हम यह नहीं पाते कि भारत की दृष्टि राज्य से अन्यत्र रही हैं; और उसके लिए महत्त्व भी कहीं दृसरी जगह रहा है। भारत का नेता आज के दिन भी गांधी हुआ, जो किसी तरह यहा न था और हर तरह साधारण था। राजा न था, फ़कीर था। यदि था तो आत्मा की और से महान् था, अन्यथा होनातिहीन से समान था हुसी में क्या भारत की और का उत्तर समाया नहीं है ?

श्रथीत् राज्य में श्रोर राजाश्रों (शासकों ) के पास वह नहीं हैं जो जीवन में सारभूत है। वहाँ सत्य नहीं है, वहाँ ऐक्य नहीं है। वहाँ खालसा है, स्पद्धी है। इल एक हां कि श्रनेक हों, विधान संधीय (Federal) हो या एकात्मक (Unitary) हो; तन्त्र इस प्रकार का हो या उस प्रकार का हो—इससे कुछ श्राता-जाता नहीं है। जनता महासागर है, उसकी छाती पर उठने वाली लहरों के साथ खेल खेलना राजनीति है। जन-मन की जितनी मलक वहाँ है—चल उतनी ही राजनीति में वास्तविकता है, शेष व्यर्थता है। जन-मन सरकारी कान्न से नहीं चलते ईश्वरीय कान्न से चलते हैं। इसिलए साग्य श्रोर मिवण्य जन-रन के हाथ है। श्रीर वह उनके हाथ है जो ईश्वरीय कान्न के साथ श्रीवक-से श्रीधक तरसम हो कर चलते हैं।

राजा श्रपनी प्रभुता में श्रनेक रहे हैं, श्रौर जीवन-भर राज्य-विस्तार या राज्यापहरण के लिये पराक्रम करते रहे हैं। फिर भी भारत ने राम को श्रौर कृष्ण को याद रक्खा है, जिनपर राज्य टिकता हुश्रा दीखता तक नहीं है। बुद्ध, महावीर को याद रक्खा, जिन्होंने राज्य का परि-हार किया। शंकर-चैतन्य को श्रोर नानक-गांधी को मान दिया कि जो निरीह बन गए। भारत की श्रारमा ने इनको पहिचाना श्रोर राजाश्रों के कपर होकर यहाँ से वहाँ तक का भारत इनके प्रभाव के नीचे पनपा। भारत की कल्पना राजाओं और राजनेताओं पर नहीं शटकी। उनके पार श्रात्मचेताओं पर वह भ्रुच याँघ कर जमी रही। परिणाम यह हुशा कि समूचा भारत एक श्रादर्श, एक श्रभिलापा, एक संस्कृति में श्रनुस्यृत रहा। ऐसे श्रपिकाय महाप्राण पुरुषों की स्मृति में जहाँ तहीं तीर्थ वने श्रीर साष्ट्रश्रों एवं यात्रियों की टोलियों ने तीर्थकरों के जीवन-मनन धौर तीर्थों के पर्यटन से समूचे देश में एक ऐक्य को जीवन्त रखा। लढ़ाइपाँ होती रहीं; लेकिन जनता श्रपने कर्म-श्रम में श्रविचल रही। भारत के ये श्रधिष्ठाता पुरुष-पुरुष जन-मन की भावना-कल्पना से एक एए के लिए भी श्रोकत नहीं हुए।

भारत की एकता यदि श्रात्मवान पुरुषों में प्रत्यच नहीं होती है, विक राज्यविधान और राजदर्ग्ड में ही वह प्रत्यच होती है, तो कहना होगा कि वह श्रपेचाकृत जुटाई गई है, प्राणों में उपस्थित नहीं है।

भोरत एक था, है, श्रीर रह सकेगा तो श्रात्मा द्वारा। श्रन्यथा उसकी एकता श्रनेकता को जन्म देने लग जायगी श्रीर यह पराधीनता को निमन्त्रण देना होगा।

श्रावश्यक है कि उस तरफ हमारा ध्यान जाय। भारत में पहें भाषाएँ हैं श्रीर लगभग सब के पास समृद्ध साहित्य है। उसमें देश की श्रातमा ध्वनित होती है। भाषा-भेद की वजह से साहित्य भी प्रान्तों में बँठकर श्रीर यन्द्र होकर रह जाय तो यह श्रात्मवात के समान होगा श्रॅंभेजी के धीच में श्राने से यही हुश्रा है। मीलिक साहित्य, जो यहाँ की घरती से सिंच कर बना है, प्रान्तों में सिमट कर रह गया है श्रीर श्रॅंथेज़ी के जित्ये चलने वाली राजनीति सब के निकट श्रात्मीय बन श्राहं है। श्राज भारतीय कुछ है तो सिर्फ राजनीति है। मानो इधर सय एए केवल प्रान्तीय श्रीर एकदेशीय है। इस स्थिति में भारत की निजता उभरनेवाली नहीं है, द्वी ही रहने वाली है। श्रंभेजों के जाने का मतलव श्रंग्रेजियत का जाना ही यदि नहीं है तो गाँधी का हमारे धीच श्रान व्यर्थ मानना चाहिए। श्राज हिन्दी राजभाषा है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। श्रयीत् कानून की श्रीर श्रापसी व्यापार की नहीं, विक जीवन की श्रयीत् श्रापसी स्नेह की भाषा उसे वनना होगा। श्रादान-प्रदान की वह घरती उसे बनना होगा जो हमारी एकता को धारण करे। भीतर से एक होता हुश्रा भारत हो दुनिया में श्रपनी जगह रख सकेगा श्रीर विश्व की भवितव्यता में श्रपना पूरा दान दे सकेगा।

वैसा प्रयत्न श्राज तो जगभग नहीं है। पर श्रधिक काल उसको टालना खतरे की बात होगी। राजनीतिक एकता हमको उस जायगी, श्रगर भीतर उसके सांस्कृतिक सत्त्व न होगा। वह छावनी की, 'टोटे-लिटेरियन डिक्टेटरी' की एकता होगी।

नाश, ऋौर नाश

जो घटनाम्रों के प्रति खर्नजान भ्रौर तस्व की जानकारी में ही साव-धान हुए रहते हैं, ऐसे झानी-विझानियों ने युग-युग की खोज से निकाला 'श्रयु', श्रौर उसके घनतरंग की खोज से श्रय निकाली 'श्रयु-राजित।'

ये विज्ञानी लोग 'श्रणु' की करपना को श्रांकों के श्रांग लेकर दाकी दुनिया की तरफ श्रांखें यनद किये रहे। इसी तरह ये जीते गये, काम किये गए श्रोर मर गए। मरे हुश्रों का काम किर जिन्हों ने उटाया। वे मरते वक्त उसे जहाँ छोड़ गए, पीछे श्राने वालों ने उस किरे को किर हाथ में थाम लिया। ऐसे उन्होंने एक-दूसरे श्रोर एक-दूसरे के काम को जाना। श्रासपास होती हुई घटनाश्रों को जानने का श्रयसर उन्होंने नहीं लिया।

काल को चीरवर उन्होंने युग को युग से मिलाया। वे वर्शमान के चए में ऐसे रहे जैसे शास्वत में हों। काल के साथ तस्तम होकर देश के लिए वे खगम हो गए।

देश के विस्तार पर प्रभुता है राजनीति की। राज-नेता और राज-निर्माता खबर की खबर रखते हैं, तस्त्र की खोज वे नहीं लेते। वे घटनाई बनाते हैं और उन पर रहते हैं। उन पर उतराते और उन्हों में रूपते भी हैं। खाँखों के खाने होकर यह जो फैलाब फेला है, जो लहराजा और बद्खता रहता है, उसमें उनको चेतना है, इससे उसी पर उनका द्याव है।

लेकिन एक से काम कय चला है ? देश को काल का सहारा चाहिए ही। काल की उपयोगिता देश पर है। देश की उन्नित काल में है। इस नरह उन अन्धे विज्ञानियों के विज्ञान की तरफ नहीं, पर उनके परिणाम की तरफ खुली आँख के राजनीतिज्ञों का ध्यान गया। अणु-शक्ति ? यदि वह शक्ति हो तो वह अवश्य उन्हें चाहिए। शक्ति के रूप में 'अणु' प्रकट होगा तो विज्ञानियों का नहीं, राजनीतिज्ञों का उस पर कटजा होगा। शक्ति पर उन्हीं के धन्धे का अधिकार है।

इस तरह 'श्रणुशक्ति', जिसको पाने श्रौर वनाने में वैज्ञानिकों की पाँत-की-पाँत ने श्रपने को उठाया श्रौर मिटाया, वनकर उदय में श्रा गई कि उसी दम राजनीतिक श्रधिकार श्रौर कृटनीति की वस्तु हो रही।

कान्फ्रोन्स वैठी है, जो दुनिया पर दुनिया का भविष्य उतारने के काम के लिए हैं। उसमें तहें हैं, जिनके भीतर श्रीर तहें हैं। 'श्रशु की शक्ति' उन तहों के श्रन्दर की तहों के भी श्रन्दर है। वह उस महाशक्ति के पास है, जो 'श्रशु-शक्ति' की महत्ता को इतना जानती है कि महत्ता में किसी दूसरे नम्यर की शक्ति के साथ उसे याँटने की चूक वह नहीं कर सकती। देखिए न, कैसा गजय उससे हो जा सकता है! खुली तो ध्वंस के काम में ही न वह श्राने लगेगी! लेकिन लेना उसे निर्माण के ही काम में होगा। इसलिए उसे बन्द ही रखना मुनासिव हैं। जापान की बात दूसरी थी। वह 'सभ्य-शुग' की सभ्य दुनिया पर एक पीला दागा था। उसे तो साफ करना ही था। लेकिन श्रव उस शक्ति को खोला नहीं जा सकता। खोज तो उसकी जारी रहनी चाहिए श्रीर जारी रहेगी। प्रयोग हो रहे हैं श्रीर सारी दुनिया यह कान खोलकर सुन ले, कि प्रयोग हकने वाले नहीं है। यम भी वन रहे हैं। लेकिन जड़ाई के लिए नहीं, श्रद्ध विज्ञान के लिए।

इस तरह श्रनन्त-काल में खुलकर रहने वाला विज्ञानी देश पर श्रंकुश रखकर खुद निरंकुश विचरण करने वाली राजकीय सत्ता के सुरितत नियन्त्रण में श्रपना काम किये जाने में लोन श्रीर लाचार हैं। जीन मन से हैं, लाचार कानून से हैं।

श्रभी सुनने को सिला है, 'श्रणु-यम' का प्रयोग होगा। इन्ह जहाज इकट्टे होंगे श्रौर वहाँ वम सूटेगा। देखा जायगा कि उसकी शक्ति कितनी है। यदी हैं, तो कितनी श्रधिक दढ़ सकती है। पर जाने क्या-क्या श्रौर देखा जायगा।

जहाजों में श्राद्मियों की मेहनत लगती है, श्रीर पैसा लगता है। लेकिन तोड़ने की यह शक्ति देखनी हो, तो यनी हुई चीज को ही तोड़ना होगा। कहते हैं, तोड़ना श्रासान है, दनाना गुश्किल है। लेकिन दनाना श्रय मुरिक्ल नहीं रह गया है। हसी से तोड़ने की ताज़त देखी जा रही है कि कितनी काफी वड़ सकी है। सिझानत यह है कि ताज़त चाहिए। होने पर, मौके से वह दनाने में भी लग मकेगी। लेकिन पहले तो ताकृत खुद ताकृत के मुकादले को चाहिए। इसके याद दूसरी दातें देखी जायँगी।

यह 'इकनामी' पुरानी हैं कि वस्तु दवाने के लिए हैं! मशीन के मैंदान में श्राने से इकनामी नई हो गई हैं। वस्तु इतनी पेंदा होती हैं कि श्रगर वह खपती यानी मिटती न रहे तो सारा चक्हर ही एक जाय। एक सशीन सो का काम करवी हैं, तो उन सीश्रों को काम में रखने के लिए यह भी जरूरी हैं कि खपत सी-गुनी दहाई जाय। इसी नई इकनामी में से बनी वस्तु की खपत, यानी नाश, की रफतार को तेज रखने का कर्चव्य प्राप्त होता है।

याज लड़ाई के याद वेकारों है। येकारी यह श्रजय तरह की है। श्रभी पढ़ने में श्राया कि लन्दन में दिलयों हजार लड़कियों ऐसी येकार हैं कि उन्हें पता नहीं सोयें कहाँ ? वैध व्यभिचार के काम में भी समाई नहीं है। श्रवेध व्यभिचार की गलना तो काम में नहीं है। माता दनने का काम श्राज की हालत में निम नहीं सकता है। लड़ाई में मई कम हुए हैं। लेकिन गारण्टी क्या कि उत्पादन की यृद्धि से मदों के माथ श्रीरतें भी नहीं बढ़ेंगी ? खेर जो हो, उत्पादन में वृद्धि जरूरी होने पर भी श्रर्थ-तन्त्र उसके श्रतुकृत नहीं है। वच्चा श्रार्थिक व्यर्थता है। इससे प्रेम का वाजार कितना गर्म है, विवाह का उतना ही ठएडा है।

इस सब वेकारी श्रादि से जरूरी है कि माल का नाश धीमा न पड़े। यह भी छुछ जरूरी मालूम होता है कि जान का नाश भी जारी रहे। श्रोर उसकी गति भी खासी ठीक श्रोर रेगुलेटेड रहे। मशीन तेज चलना जरूरी है तो दूसरी तरफ का धोमापन वरदाश्त नहीं किया जा सकता। परिस्थित से ही वह श्रसम्भव है।

चुनाँचे खबर हैं, श्रौर मुनासिव खबर है, कि सिर्फ जहाज ही न उड़ाये जायँगे विक उनमें जानें भी होंगी जिनका उड़ना साथ-ही-साथ श्रासानी से हो सकता है।

सुनते हैं कि वे जानें प्राप्त किस्म की नहीं, खास किस्म की होगी।
यानी वे जर्मनों प्रोर जापानियों की होंगी। में समक्तता हूँ कि राजनीति
प्रीर भूगोल के ये शब्द—जर्मन श्रोर जापानी, जान के श्रन्दर भी कुछ
सिफत पैदा कर देते हैं। जरूर उस सिफत को प्राण-तस्व के खोजियों
को पाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कि भगवान् ने सय को एकसा पैदा किया है, विज्ञान का सच कभी नहीं हो सकता। विज्ञान है तो
उससे यह सावित करना ही होगा कि जान जर्मन या जापानी होने
से दूसरी तरह की जानों से काली या किसी दूसरी रंगत या सिफत
की होती है।

इस बीच यह तसल्ली की यात है कि हमारा ध्यान जरूरी वातों की तरफ है श्रीर उत्पादन को तरक्की देने वाले श्रस्त खपत यानी नाश के काम की तरफ हम उदासीन नहीं हैं। वह कर्त्तब्य ब्यवस्थापकों की श्रीर से भली-भाँति पूरा किया जा रहा है।

# जड़-चेतन

श्राज के जमाने में श्रीर दैनिक श्रालयार में जड़-चेतन की पात! लेकिन पूँजी श्रीर श्रम का सवाल सुक्ते जड़-चेतन का ही सवाल लगता है। वह सवाल बहुत मौलिक है श्रीर बहुत व्यापक है। सद कहीं श्रीर सारा सवाल ही वह है।

जड़-चेतन की विभाजक रेखा का पता नहीं। दर्शन उसे नहीं जानता। विज्ञान उसे उड़ाये दे रहा है। फिर भी कुछ है, जो हमारे हिसाय के बरा में आ रहता है; दूसरा कुछ है जो बरा में आता ही नहीं। वह नई-नई समस्याएँ उपजाता जाता है। ऐसा जो मनमाना तस्य, यही चेतन।

कहते हैं जो सिर्फ सत् है वह जद, जिसमें साथ चित् भी हो यह चेतन। सत् में चित् गभित रूप से है ही। जिसमें चित् जगा हुशा है उसे किसी तरह सुलाया जा सके तो चेतन भी जद हो जाय। चित् जगायां जा सके तो जह भी चेतन हो जाय।

श्रम धौर पूँजी की समस्या व्यवस्थापकों के लिए हो नहीं, विचारकों के लिए भी हैं। व्यवस्था, दुनिया की या देश की, एस समस्या के कारण कहीं चुरिस्त नहीं। ध्रमेरिका महाशक्ति हैं। बौन उसके श्रागे उहर सकता हैं? लेकिन वह घ्रपने धन्द्रर अनिकों थी हहताल के दर से परथराता है। व्यवस्या दुनिया की घ्रमर पदशे और मज़्बूत नहीं है तो इस कारण कि मशीन ही काम नहीं करती श्रादमी भी काम करता है। श्रादमी मशीन नहीं है।

कुछ लोग सोच-सोचकर इस जगह पर आये हैं कि व्यवस्था तब सुन्दर और सम्पूर्ण होगी जब काम सब मशीन करे और आदमी को कुछ न करना पड़े। वे दुनिया को पूरी तरह इन्डस्ट्रियलाइज कर सकें तो कोई वजह नहीं कि स्वर्ग न आ जाय। खूथ मशीनें चलें और खूथ माल बने और दुनिया की एक सरकार हो, तो बताइये दुनिया के स्वर्ग बनने में क्यों कुछ याकी रह जाना चाहिये।

स्वर्ग का हमारा सपना कुछ ऐसा ही है। वहाँ सब को सब-हुछ चाहने का हक है और चाहने के साथ ही उसे वह मिल जाता है। इस तरह वहाँ बसनेवाले देवता के लिए भोग ही भोग है, श्रम की श्राव-श्यकता नहीं है।

स्वर्ग में भोग्य-सामग्री इतनी श्रितशयता से कहाँ से कैसे श्राती है, इस बारे में लोगों को कुछ सन्देह है। इससे बुद्धिमान स्वर्ग का भरोसा नहीं वाँधते पर करिश्मा वह हमारे विज्ञान के हाथों श्राकर श्रसंदिग्ध यथार्थ बन गया है श्रीर हम जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पदार्थ की उपज करना मुश्किल नहीं है।

लेकिन मशीनें चल रही हैं श्रीर श्रतिशयता भी है। फिर भी देखते हैं कि कुछ पेट खाली हैं, कुछ तन उघड़े हैं। श्रीर लड़ाइयाँ होती हैं जो श्रादमी की श्रीर पदार्थ की संगृहीत श्रतिशयता को इस तरह खा जाती हैं कि बाकी बचे लोग पर्याप्त पदार्थ के लिए उसी तरह सटकते रह जाते हैं।

इस पर विचारवानों ने सोचा श्रौर कहा कि पदार्थ का विवरण श्रगर सम हो तो दिक्कत न रहे। उपज तो मशीन के ज़ोर से ज़रूरत से उपर हम कर ही सकते हैं। प्रवन्ध बस खपत का करना है। ऐसा करें कि बड़ी-बड़ी सरकारें मिलकर दुनिया की एक सरकार बना जें। वह सरकार दुनिया का हिसाब रखे श्रौर उस हिसाब से सरकारी कारखाने माल मुहैया करें। इस वरह चारों वरफ इफराव हो श्रीर कहीं कमी न रहे, श्रीर धानन्द-ही-श्रानन्द हो जाय। श्रादमी मोगने वाला रहे, मशीन करने वाली रहे। यस फिर संस्कृति श्रीर कला का टद्य हो, श्रीर विज्ञान सस्य में गित करते जाने को मुक्त हो जाय।

पिछले खेबे के दार्शनिकों और समाज और पदार्थ के विज्ञानियों के सपनों की टरफ धपनी महस्वाकांचाओं के चातुक के जादू से राजनेता लोग दुनिया को बढ़ाये लिये चले आ रहे हैं। पानी कहाँ है ? यह सामने है। अम और पुरुपार्थ से दुनिया का करठ सून्य रहा है। लेकिन लहलहाला पानी भी वह सामने दीखता है। कोई परवाह नहीं धगर पानी पाने के लिए आधी दुनिया आपस में लड़े और मर-खप जाय। जो मरते हैं मरने दी। मंजिल ही थीहड़ है। पर देचे-खुचे जो भी मंजिल पर पहुँचेंगे वे नृक्ष हो जाएँगे। और अय वह दूर नहीं दें। काफी हम चल आये हैं।

इस पदार्थ की श्रतिरायता को श्रीर फ़रसत को श्रीर भोग को सामने रखकर यदी चली शाने वाली सम्यता श्रयक देण से मोरचों पर मोरचे पार करती हुई लगता है कि श्रपने इष्ट के पास पहुँच गर्री है। तन्दन में दुनिया-भर की सरकार जमा हो रही हैं कि नई दुनिया श्रनायेंगे कि जहाँ सुख होगा श्रीर सपके लिये सय-कुछ होगा।

हम नहीं कह सकते कि यह मृगतृष्णा है। यह रहना निर्देषता होगी। क्या कुछ नहीं केला गया है उसके लिए। उसी को यहम दिम मुँह से कहें १ पर तृष्णा जो मृग को सताती है, वही मृग तृष्णिका की जनमाती है। तृष्णा रहेगी तय तक शागे सरीविका भी रहेगी ही।

राजनीति नीति का राज नहीं चाहती। यह वो राज ही चाहनी है। राज करने की श्रोर राज राजने की ही नीति को यह चाइती है। पर क्या वह नीति है, जो खाँख राज पर रखे और जिन पर यह राज ही इन पर पाँव रखने की सोचे?

परिलाम यह कि दो पछ हैं। एक, वे जो कराते हैं, टूमरे थे जो

करते हैं। कराते हैं वे मालिक, करते हैं वे मज़दूर। एक हाकिम दूसरे महकूम। एक नेता, दूसरे जनता।

पर बात कुछ बदल भी रही है। रूस की सरकार बहुत ताकतवरहै श्रीर वह 'शोलितारियन' की डिनटेटरशिप है। विलायत में लेबरसरकार है। पर सरकार चीज़ ही ऐसी है, उसका श्रंग बनकर श्रादमी
करने वाला नहीं रहता, कराने वाला हो जाता है। सरकार का काम है
शासन श्रीर व्यवस्था। शासन व व्यवस्था श्रपने श्रापमें काम बनता
ही तब है जब समाज के श्रवयबों में संघर्ष श्रीर विपमता हो। राज की
नीति है भेद। 'डिवाइड एन्ड रूल।' इस तरह लो राज करता है
वह फिर श्रम नहीं करता, श्रम की व्यवस्था करता है। श्रर्थात् चाहे वह
पार्टी लेखर की हो चाहे शोलितारियत का शासन हो—शासक श्रमिक
नहीं रहता। श्रम करने श्रीर श्रम का ही धन रखने वाला श्रीसत श्रादमी।
श्रीर उस श्रम की व्यवस्था श्रीर उसके फल का व्यापार करने वाला

इस तरह सरकार वह सर्वोत्तम होनी चाहिये। जहाँ उसे करने को कुछ रहे ही नहीं। जहाँ वह धपने-धापमें धनावश्यक हो जाय। ध्राज तो सरकार का ध्रादर्श कुछ टोटेजिटेरियन होता जा रहा है। मुसोजिनी ध्रीर हिटलर तो गये, पर क्या उनकी ध्रात्मा भी गई? क्या सचमुच ध्राज के राजकारण में उनकी ध्रात्मा ध्रनुपस्थित ध्रीर मरी हुई दिख-खाई देती है?

इन टोटेलिटेरियन डिक्टेटरों की नीति थी आहमी को शंक बना देना! सब वही सोचें जो एक सोचे, वही करें जो एक चाहे। आदमी के साथ इस लाढ़ का खेल करके उन्होंने सेनाएँ खड़ी कीं, ऐसी कि सबके छक्के छूट गये। श्राज का राजनीतिक भी क्या श्राहमी की निजता का कुशलता से श्रपहरण करके श्रपनी योजनाशों को निष्कंटक यनाने की नहीं सोच रहा हैं?

श्रादमी मशीन वन जाय तो वहुत सुभीता है। मशीन जो करती

है उसके मुनाफे के बारे में नहीं सोचर्ता। मशीन घोर मालिक में कोई विगाड़ नहीं होता। पर श्राहमी धपना सुख-दुख रखता है। यही उसकी हीनता है।

लेकिन हम जान रखें कि सशीन की दिशा में जो आइमी हीन है, अपनी दिशा में वही इतना अमोध है कि कोई सरकार और कोई व्यवस्था उसकी बाद देकर, उसको कुचलकर चैन से नहीं चल पायगी। व्यवस्था वहीं सफल होगी, जो मनुष्य के पास की मनुष्यता की निधि को पूरी तरह आविष्ठत करके उसका प्रा-प्रा उपयोग के सकेगी।

श्रमु ने हमें बताया कि उसकी श्रमुता के गर्भ में श्रमीम सम्भा-बनाएँ हैं। ऐसी ही हर स्थिक में श्रमन्त सम्भावनाएँ हैं। वह दो हाथों से श्रम करके एक हार्स-पावर का इसवाँ हिस्सा काम हे सकने वाला ही श्रामी नहीं है। इससे वह बहुत भिन्न है और बहुत श्रिक है।

इन सम्भावनाश्चों को जगाने श्रीर सम्पन्न करने के तिए सीचने वालों को गहरा जाना होगा। उन्हें तब करना होगा कि जड़ से चेतन को दबाए रखना है या कि उस चेतन को प्रमुद्ध श्रीर मुक्त इरने में धनली हित है।

श्रमरीका ने श्राण दिया श्रीर ब्रिटेन द्य गया। यह पूँकी की श्राक्त डभारती है श्रीर द्याती भी है। वह 'कराने' वालों के हाथ में है जिससे वे करने वालों को रोक सकते हैं या श्रोक सकते हैं। लेकिन यह पूँजी क्या श्रम में ही से बनी है ? इस तरह धम ही मूल पूँजी है। इस चेंतन्य की श्रात्म-श्रद्धा को जो नीति जितना जगाएगी वह उतनी ही श्रम्त में श्राद्मी को श्रीर मुक्कों को श्राज्मादी की तरफ उदायगी। श्राञ्ज तो श्रम्तराष्ट्रीय राजकरण की श्रीर प्यक्ति शी सम्भावनाशों पर नहीं है श्रीर लंगटित सत्ता के पीछे हैं। लेकिन प्रणु ने श्रपने श्रम्तरां को फोड़कर यतला दिया है कि दिस तरह रज्ल परिमाण तो नगरव ही है। ऐसे ही किसी रोज राजनिक विचार वो

पिहचानना होगा कि किस तरह तमाम संगठित सत्ता से एक या श्रनेक व्यक्ति के मर्म में जलती हुई श्राकांचा या वेदना प्रवलतर शक्ति हो सकती है। सूच्म है, इसी से वह प्रवल है, लेकिन इसी से विचारा हिसाव उसे श्रासानी से छोड़ जाया करता है।

#### ऋगु-शक्ति

जो घटनाश्रों के प्रति श्रनजान श्रोर तस्व की जानकारी में ही साव-धान हुए रहते हैं ऐसे ज्ञानी-विज्ञानियों ने युग-युग की खोज से निकाला 'श्रणु', श्रोर टसके श्रन्तरंग की खोज से धय निकाली 'श्रणुशफि'।

ये विज्ञानी लोग 'श्रमु' की कल्पना को श्रांखों के श्रागे लेकर याकी दुनिया की तरफ श्रांखें यन्द्र किये रहे। इसी तरह वे जीते गये, काम किये गए, श्रोर मर गए। मरे हुश्रों का काम जिर ज़िन्दों ने टटाया। वे मरते वक्त उसे जहाँ छोड़ गये, पीछे श्राने वालों ने उस सिरे को जिर हाथ में थाम लिया। ऐसे उन्होंने एक-दूसरे को श्रीर एक-दूसरे के काम को जाना। श्रासपास होती हुई घटनाश्रों को जानने का श्रावसर उन्होंने नहीं लिया।

काल को चीरकर उन्होंने युग को युग से मिलाया। वे वर्तमान के चर्ण में ऐसे रहे जैसे शास्वत में हों। काल के साथ तत्सम होकर देश . के लिए वे श्रगम हो गए।

देश के विस्तार पर प्रभुता है साजनीति की। राजनिता जीर राजनिर्माता खयर-की-खयर रखते हैं, तस्य की खोज वे नहीं लेते। वे घटनाएँ वनाते हैं और उन पर रहते हैं। उन पर उतराते और उन्हीं में ह्यते भी हैं। श्रींखों के खाने होकर यह जो फैलाव फैला है, जो छह-राता और बदलता रहता है, उसमें उनकी चेतना है, एममें दक्षी पर

सोच-विचार

उनका द्वाव है।

लेकिन एक से काम कब चला है ? देश को काल का सहारा चाहिए ही । काल की उपयोगिता देश पर है । देश की उन्नति काल में है । इस तरह उन श्रन्धे वैज्ञानिकों के विज्ञान की तरफ़ नहीं, पर उनके परिणाम की तरफ खुली श्राँख के राजनीतिकों का ध्यान गया । श्रग्रुशक्ति ? यदि वह शक्ति हो तो वह श्रवश्य उन्हें चाहिए । शक्ति के रूप में 'श्रग्रु' प्रकट होगा तो विज्ञानियों का नहीं, राजनीतिज्ञों का उस पर कटज़ा होगा । शक्ति पर उन्हीं के धन्धे का श्रधिकार है ।

इस तरह 'श्रणुशक्ति', जिसको पाने श्रौर वनाने में विज्ञानियों की पाँत-की-पाँत ने श्रपने को उठाया श्रौर मिटाया, वनकर उदय में श्रा गई कि उसी दम राजनीतिक श्रथिकार श्रौर कूटनीति की वस्तु हो रही।

कान्फ्रेन्स वैठी है, जो दुनिया पर दुनिया का भविष्य उतारने के काम के लिए है। उसमें तहें हैं, जिनके भीतर श्रीर तहें हैं। 'श्रणु की शिक्त' उन तहों के श्रन्दर की तहों के भी श्रन्दर है। वह उस महाशक्ति के पास है, जो 'श्रणु-शक्ति' की महत्ता को हतना जानती है कि महत्ता में किसी दूसरे नम्बर की शिक्त के साथ उसे बाँटने की चूक वह नहीं कर सकती। देखिए न, कैसा गज़य उससे हो जा सकता है! खुली तो ध्वंस के काम में ही न वह श्राने लगेगी। लेकिन लेना उसे निर्माण के ही काम में होगा। इसलिए उसे यन्द ही रखना मुनासिय है। जापान की वात दूसरी थी। वह 'सम्य-युग' की सम्य दुनिया पर एक पीला दाग था। उसे तो साफ़ करना ही था। लेकिन श्रव उस शक्ति को लोला नहीं जा सकता। खोज तो उसकी जारी रहनी चाहिए श्रीर जारी रहेगी। प्रयोग हो रहे हैं श्रीर सारी दुनिया यह कान खोलकर सुन ले कि प्रयोग रुकने वाले नहीं हैं। यम भी यन रहे हैं। लेकिन लहाई के लिए नहीं, शुद्ध विज्ञान के लिए।

इस तरह श्रनन्त काल में खुलकर रहने वाला विज्ञानी देश पर श्रंकुश रखकर खुद निरंकुश विचरण करने वाली राजकीय सत्ता के सुर- चित नियन्त्रया में श्रपना काम किये लाने में लीन श्रीर लाचार है। लीन मन से है, लाचार कानून से है।

श्रभी सुनने को मिला है, 'श्रण-यस' का प्रयोग होगा। हुन्द जहाज़ इकट्टे होंगे श्रीर वहाँ यम स्ट्रेगा। देखा जायगा कि उसकी राफ़ि कितनी है। यदी है तो कितनी श्रधिक यद सकती है। पर जाने क्या-क्या श्रीर देखा जायगा।

जहाजों में आदिमयों की मेहनत लगती है, धौर पैसा लगता है। लेकिन तोड़ने की यह शक्ति देखनी हो, तो यनी हुई चीज को ही तोड़ना होगा। कहते हैं, तोड़ना धासान है, यनाना मुश्किल है। लेकिन यनाना अय मुश्किल नहीं रह गया है। इसीसे तोड़ने की ताकत देखी जा रही है कि कितनी काफ्री यड़ सकी है। सिद्धान्त यह है कि ताकत चाहिए। होने पर, मौके से वह यनाने में भी लग तकेगी। लेकिन पहले तो वाकत खुद ताकत के मुकायले को चाहिए। उसके पाड़ पूसरी याँ देखी जायँगी।

यह 'इकानमी' पुरानी है कि वस्तु प्रचान के लिए हैं। मशीन के मैदान में आज से इकानमी नई हो गई हैं। वस्तु इतनी पैदा होती हैं कि अगर उसे वह खपती यानी मिटती न रहे तो सारा घरतर ही एक जाय। एक मशीन सी का काम करती है, तो उन सीओं को काम में रखने के लिए यह भी जरूरी हैं कि खपत मी गुनी पदाई जाय। इसी नई इकानमी में से यनी वस्तु की खपत, वानी नाश, की रफ़तार को रोज़ रखने का कर्चन्य प्राप्त होता है।

श्राज लड़ाई के बाद बेकारी है। येकारी वह राजय तरह की है। श्रमी पड़ने में श्राया कि लन्दन में दिल्लयों हजार लड़िटवीं ऐसी देकार हैं कि उन्हें पता नहीं सोचें कहीं ? वैध व्यक्तिचार के काम में भी समाई नहीं है। श्रवेंध व्यक्तिचार की गणना तो काम में नहीं है। कामा यगने का काम श्राज की हालत में निभ नहीं सकता है। लड़ाई में नई यम हुए हैं, और उत्पत्ति-संख्या यहनी जरुरी है। लेकिन गारन्धी रया कि उत्पादन की वृद्धि से मर्दों के साथ छौरतें भी नहीं वहेंगी ? खैर जो हो, उत्पादन में वृद्धि ज़रूरी होने पर भी श्रर्थ-तन्त्र उसके श्रनुकूल नहीं है। बच्चा श्राधिंक व्यर्थता है। इससे प्रेम का वाज़ार कितना गर्भ है, विवाह का उतना ही ठंडा है।

इस सब वेकारी छादि से ज़रूरी है कि माल का नाश धीमा न पड़े। यह भी छुछ ज़रूरी मालूम होता है कि जान का नाश भी जारी रहे छौर उसकी गति भी खासी ठीक छौर रेगुलेटेड रहे। मशीन तेज़ चलना ज़रूरी है तो दूसरी तरफ का धीमापन वरदाश्त नहीं किया जा सकता। परिस्थिति से ही वह छसम्भव है।

चुनांचे खयर है, श्रौर मुनासिय खबर है, कि सिर्फ जहाज़ ही न उड़ाए जायँगे बल्कि उनमें जानें भी होंगी जिनका उड़ना साथ-ही-साथ श्रासानी से हो सकता है।

सुनते हैं कि वे जानें श्राम किस्म की नहीं, खास किस्म की होगी।
यानी वे जर्मनों श्रोर जापानियों की होंगी। में समसता हूँ कि राजनीति
के श्रीर भूगोल के ये शब्द, जर्मन श्रोर जापानी, जान के श्रन्दर भी
कुछ सिफ़्त पैदा कर देते हैं। जरूर उस सिफ़्त को प्राण-तन्त्व के
खोजियों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कि भगवान् ने
सबको एक-सा पैदा किया है, विज्ञान का सच कभी नहीं हो सकता।
विज्ञान है तो उससे यह सावित करना ही होगा कि जान जर्मन या
जापानी होने से दूसरी रंगत या सिफ़त की होती है।

इस वीच यह तसल्ली की वात है कि हमारा ध्यान ज़रूरी वातों की तरफ़ है श्रीर उत्पादन की तरक्की देने वाले उस्ल खपत यानी नाश के काम की तरफ हम उदासीन नहीं हैं। यह कर्चें व्यवस्थापकों की श्रीर से भली-भांति पूरा किया जा रहा है।

# / ऋपरित्रही वैश्य गांघी जी

जैन घहिंसा को परम-धर्म मानते हैं। गांबी जी का नी एक धर्म घहिंसा है। घहिंसा ही उन्हें सत्य है। पर गांबी जय कि शक्ति के केन्द्र हैं, जैन-समान घपने को जीए घनुभव करता है।

यहाँ सिद्धान्त की चर्चा नहीं, श्रपने को परस्तने का ही सवाल है।

जैनागम की श्रहिंसा गांधी जी की श्रहिंसा ने पूर्णतर है। इस बारे में जैन-विद्वानों ने इधर कंफी जिला है। वह सब सही हो, तो नी सवाल रहता है कि श्रहिंसा को धर्म मानकर चलने वाला जैन-वर्ग वयों निर्वल है? या को श्रहिंसा में ही यस नहीं, या यह निर्वलता की वाल है। या फिर शहिंसा सचसुच शक्ति है तो जैनाचार की श्रहिंसा शहिंदा नहीं?

गांधी जी की श्रहिंसा ने एक राष्ट्र को प्रान्तवान किया है। अगए के इतिहास में उससे एक नये युग की शुरूशात हुई है। उस पार्टमा के कारण देखते-देखते मदोन्मत राज (सत्ता) नीति की पागरीर मीटि-तत्त्वलों के हाथ श्राई है। एक ऐसी समाज-रचना का धारम्भ हुणा है, जिसमें प्रधान वह नहीं है जो कपर हैं और हुज्यत करता है; दिल्ह जिसका केन्द्र वह है जो नीचे हैं और श्रम करता है। जपरी और याहरी सत्ता का श्रातंक, जो मानवचेतना को द्याता था, यह गांधी की श्रहिंसा के उपचार से शुन्यवन् यनता जा रहा है।

श्रहिंसा मुक्ति का धर्म है। यानी हमारे ही भीतर तरह-तरह के संकर्प-विकर्प श्रीर कर्म-कलाप की उल्पक्त के नीचे श्रात्मचैतन्य द्वा पड़ा है, जमाकर उसको मुक्त कर देने वाला धर्म। लेकिन हममें कितने उस श्रन्तःकरण की सुनते हैं या सुन पाते हैं ? कितने श्रपनी मुक्ति में श्रहिंसा को काम लाते हैं ?

गांधी जी के जीवन में एक बात देखियेगा। श्रांतमा की श्रावाज़ पर कुछ नहीं है जो उन्होंने छोड़ने से बचाया। जो श्रन्त:करण ने कहा उससे जौ-भर वह नहीं डिगे। शेष सब को उन्होंने श्रसत माना, उसके पीछे मान छोड़ा, सगे-सम्बन्धी छोड़े। जो भी हुश्रा, सहा श्रोर मेला, पर श्रन्दर से सुनी पुकार को उन्होंने श्रनसुना नहीं किया। सारा जीवन उनका श्रनन्यनिष्ठां का उदाहरण है।

उस जीवन से यह भी जान पड़ता है कि श्रहिंसा कोई ऐकान्तिक सिद्धान्त नहीं है, वह जीवनव्यापी तत्व है। जीवनके एक श्रंश को छोड़-कर शेष में श्रहिंसा की साधना नहीं की जा सकती। मसलन, श्रहिंसक को बहाचारी श्रीर श्रपरिश्रही भी होना होगा। संश्रम श्रहिंसा की जान है। परिश्रह-संश्रह के साथ वाली श्रहिंसा मुक्ति में काम देने वाली नहीं है; समाज की, देश की मुक्ति तक में नहीं; श्रात्मा की मुक्ति की वात तो श्रीर भी श्राने श्रीर सूचम है। इस प्रकार श्रहिंसा तत्व-चर्चा की श्रीर तक की बात न रहकर हर—कहीं श्रीर हर वक्त हमको चलाने वाली श्रमोध नीति वन जाती है। उसके हाथ जीवन की वागडोर दे देनी होगी। हम उस पर सवार न हों, बिक्त स्वयं उसके हाथ हो रहें। यानी श्रहिंसा की ब्वाख्या हम न हें, श्रहिंसा की जिज्ञासा ही हमें रहे।

ऐसा होने पर प्रश्न शास्त्रीय श्रोर सुच्म विवकुत भी नहीं रह जाता, वह एकदम निजी श्रोर प्रस्तुत बन जाता है। उसका रूप होता है कि मैं कैसे श्रमुक से वर्तन करूँ कि मुक्त से उसका दित हो। श्राम-तौर पर हम जिस वाजार-सिद्धान्त पर चलते हैं उसमें श्रपने नफे पर ही ध्यान रहता है। परहित की जगह श्रपने लाभ पर जहाँ निगाह रही वहीं हिंसा श्राई । इस तराजू पर तोलें तो जीवन का कितना शावरण श्रहिंसामूलक निक्सेगा ?

तैन-समाज वेश्य-समाज है। वेश्य के प्रति इस वक्त लोगों का सद्भाव कम-से-कम है। वाज़ार में जो श्रनीति फेली है सब जानते हैं। मगर गांधी भी वेश्य हैं श्रीर सच यह है कि जो जीवन-नीति श्रोर जीवन-दर्शन उन्होंने दिया हैं उसमें वेश्य-ह्रशत्तता को बहुत यहा स्थान है। श्रय तक चात्र या बाह्य-श्रादर्श का प्रचत्तन था। वह श्रादर्श श्रपर्याप्त सावित हुआ। इससे श्रिप श्रीर सन्त मिले या सन्नाट् श्रीर सेनानो, पर उन से काम नहीं चला। श्राष्ठिनक जगत् श्रिषक पेचीड़ा है। विज्ञान ने श्रीर उद्योग, उद्यम की महा विशालता ने समस्या को सरस्त नहीं रहने दिया है। चले श्रात हुए श्रादर्शों में श्रय वेश्यस्व का पुट दिये बिना नहीं चलेगा। श्रय तक वेश्य उपेचित था, पश्चिम के यन्त्रवाद ने उसे महत्ता दी, उसे सत्ता दी। यहीं तक कि इससे व्यवसावी उपेग्ना की जगह ईप्यां श्रीर कोध का पात्र बन गया। बुराई का नाम इस वक्त मानो प्रजीवाद श्रीर बोर बुरे का नाम प्रजीवादी हुश्रा जा रहा है। राजनीतिक जीवन-दर्शन ही खड़े हो चले हैं जिनकी स्थापना में एक ही श्राघार है श्रीर वह है प्रजी-सत्ता का विरोध श्रीर विश्लेपण।

व्यवसाय में सत्य का छंश तो है, मगर परिप्रह्वाद श्रधांत् पूँर्जा-चाद के साय जुड़ने पर वह श्रसत्य श्रोर श्रधमें का साधन हो जाता हैं। उसी को यदि श्रपरिप्रह श्रीर श्रकिंचनवाद के साथ जोड़ दे सकें तो व्यवसायी ही श्राज सच्चा योगी हो जाय श्रोर व्यवसाय की महिमा श्रध्यात्म-योग से किसी तरह कम न रहे।

इतिहास के श्रय तक के मार्ग-प्रखेताश्रों से गांधी की यदि विशेषता है तो यही कि वह वैश्य हैं। हिसाय में ज्य चौकस हैं और हर सीट में श्रपना नफ़ा किये यिना नहीं रहते। जीवन के श्रीर राजनीति के न्यापार में तमाम दुनिया में किसी का घन्धा ऐसा नहीं चमका है श्रीर न ही इतना फला-फूला है जितना गांधी का। श्रीर हतनी कम पूँजी से भी किसी ने श्रपना काम नहीं चलाया।

इस तरह श्रपरिप्रह शरीर से दिगम्बर हुए विना नहीं सधेगा, ऐसी? वात नहीं है। वह लोकोत्तर धर्म नहीं है।

व्यवसाय का श्रपरिग्रह के साथ जोड़ हो सकता है। श्रगर श्रहिंसा को धर्म के नहीं यत्कि कर्म के भी, व्यक्ति के नहीं यत्कि समाज के भी संवालन का नीति-नियम वनना है तो वैश्य को श्रपरिग्रही वनना होगा। उससे वैश्यत्व विगड़ेगा हो नहीं, यत्कि चमके श्रीर संभलेगा हो।

वह श्रहिंसा जो हमें इस पहलू से वेखवर रखती है, तात्त्विक हो. सकती है, वास्तविक नहीं।

श्रहिंसा यदि परम-धर्म है तो यह भी सच है कि उस धर्म के श्रपनाप का श्रनिष्ट परिखाम थाने ही वाला है। क्योंकि श्रसन हिसाव में श्रहिंसा की दलीन नहीं दर्ज होती, श्रहिंसा के काम की ही गिनती होती है। जैन-समान निस गहन श्रीर सूदम श्रीर परिपूर्ण श्रहिंसा को मंदिरों में श्रीर शास्त्रों में यान देता है, इसके यजाय संगत विचार यही होगा कि परस्पर वर्तमान में वह किस प्रत्यन श्रहिंसा को स्थान देता है।

क्रांति शुरू हो गई है। उसका वीज इस वार गहरा पड़ा है, फ्रांस, श्रमरीका श्रोर रूस देशों-जैसी क्रांति यह नहीं है। यह सार्वदेशिक है। यह मानवता की है। हिन्दुस्तान का राष्ट्रकारण तो सिर्फ उसका माध्यम है। यह रुकने वाली नहीं है। सत्ता के हस्तान्तरित होने से इसका सम्बन्ध नहीं। पं० जवाहरलाल नेहरू के मन्त्री होने से उसे लगाव नहीं। सत्ता पर उसे नहीं रुकना; उसे तो जीवन की जहों को बदलना है। गांधी उस क्रांति के मन्त्रदाता भी हैं श्रीर शिल्पकार भी। लगता है कि उस क्रांति को वीच में छोड़कर उन्हें जगत् से उठना नहीं है।

राजनीति परिग्रही-न्यवसाय को जीता नहीं छोड़ेगी। हो सकता है वह उसे जान-वृक्तकर जिन्दा रखे; या श्रपने साधन के तौर पर। पर शोषक न्यवसाय के दिन गये। जो यह नहीं देखता वह श्रम में है। मैं श्रीर श्राप काल-गति को रोक नहीं सकते। उससे न निमक्र श्रपने को भले वोड़ लें, उस दुर्निवार गति को क्षति नहीं दे सकते। व्यवसाय श्रय श्रमिक के हित से श्रलग बहुत काल नहीं रहने वाला है। लोकहित से उसका सम्यन्ध है, उसे लोड़ना ही होगा। लो ऐसा नहीं कर सकेगा उसे राह में द्वना या मिटना होगा।

जैन-समाज का श्रादर्श गांधी में श्रपनी श्रमुक्तता देख सकता है। यह समय जैन-श्रादर्श के लिए श्रमुपम है। में नहीं जानता समाज के रूप में इस ऐतिहासिक श्रमसर का जैन लाम ले सर्केंगे कि नहीं । यहि ले सर्कें तो मुक्ते इसमें सन्देह नहीं कि एक जबदंस्त शक्ति के वह सुत्रधार हो सकते हैं, जिसका जगत् के भविष्य के निर्माण पर गहरा प्रभाव होगा।

# मुनाफ़े की वृत्ति

इंग्लैंग्ड की लेवर-सरकार के खिलाफ बोक्ते हुए श्री चर्चिल ने कहा कि 'सुनाफ़ें को क्या श्रपराध समका जायगा? सुनाफ़ें को ग़जत उहराकर देश के उद्योग-धन्धों में जान नहीं डाली जा सकती।'

चर्चिल तो अनुदार हैं। पिछले दिनों के हैं और मुँमलाये हुए हैं। उनकी यात हम टाल दें। लेकिन इंग्लैंगड ने अभी अमरीका से जो मारी रकम उधार में पाई है उसके बारे में वहाँ के अधिकारी मन्त्री खा॰ डालटन का कहना है कि 'सयकी खातिर इंग्लैंगड ने लड़ाई में जो सहा और मोंका उसके इनाम में यह कर्ज़ का भारी बोम ही उसे मिला है। अजय यह इनाम है और इतिहास वाले इसका फ़ैसला देंगे। तीन महीने की गहरी वहस और सौंदे की कसाकसी के बाद कहीं मामला तय पाया है। हमने पहले चाहा कि बिना सूद कर्ज की यह सहायता मिला लाय। पर बताया गया कि व्यवहार कहीं ऐसे होता है। बात कई-कई बार तो टूटने को हो आई। अब भी कई शर्तें हैं जो हमने आसानी से और मन से नहीं मान लीं। पर फिर भी आप इसे पास कर दें। नहीं तो बताएँ, दूसरी राह क्या है?'

डा॰ डालटन की वोली से साफ है कि महाजन को महाजन से पाला पड़ा है श्रीर मुनाफ़ की वृत्ति दुनिया में मौजूद है।

राष्ट्र के भीतर सामाजिक श्रेणियों का जहाँ तक सवाल है, शायद

यह मान लिया गया है कि धीमे-धीमे करके यहै-वहे उद्योग उद्योगपितयों के पास से सरकार के हाथ आ जाने चाहिएँ। लगभग सय, जो घाजाइ हैं, उन देशों में इसी दिशा में योजनाएँ यह रही हैं। श्रपनी कांग्रेस की विकिंग कमेटी से निकली चुनाव-वोपणा में भी यह साफ किया गया है। सब देशों की शर्य-नीति राज्य के श्रोर प्रजा के बीच में से उद्योगपित श्रोर पूँजीपित को घटा देने के पत्त में हैं। इस तरह श्रम श्रोर पूँजी का विशेष श्रोर विग्रह उत्पादन में याधक न हुआ करेगा। मानो सय कहीं यह स्वीकृत है कि शासन शासित के श्रनुसार होगा श्रोर राज्य प्रजा के प्रति उत्तरदायी होगा।

इस स्वीकृति के नीचे हर सरकार की श्वर्ध-नीति श्वपने भीतर परस्पर सहयोग श्रीर समभाव यदाते हुए शोपण को, यानी निजी सनाफ़े की सम्भावना को घटाते-घटाते खरम करने की श्रीर है।

लेकिन अर्थ-नीति से आगे राजनीति में स्वार्थ की यदायदी को और एक-दूसरे से मुनाफा उठाने की भावना को मानो गलत नहीं समका जाता है। एक राज्य के अन्तर्गत समाज के विविध आंग एक-दूसरे को सतायें और दवायें नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक जाति दूसरी को और एक देश दूसरे देश को जरूर पराधीन रख सकता है और उससे हर तरह का फायदा उठाने की सोच सकता है। तिस पर इसके लिए वह सम्य और उसत भी समका जा सकता है।

पूँ जीवाद का श्रारम्भ स्वतन्त्र व्यवसाय से हुन्ना। वह व्यवसाय श्रव व्यक्ति के लिए स्वतन्त्र नहीं छोड़ा जा रहा है। न वह श्रय व्यक्तिगत गिरोहों के लिए स्वतन्त्र रहता जा रहा है। राज्य श्रीर व्यवसाय, ये दो काम श्रव हतने पास-पास श्राते जा रहे हैं कि मानो वे दो एक ही हो जायेंगे। 'एकॉनोमिक्स' श्रीर 'पॉलिटिक्स'— शर्थ- प्रकर्ण श्रीर राजप्रकरण ये दो रहेंगे ही नहीं। इंस्ट-इण्डिया कम्पनों में से जैसे यहाँ की ब्रिटिश सरकार वन लड़ी हुई उसी तरह श्राज की सरकारें, प्रतिस्पर्दा के चक्र में, व्यावसायिक स्वार्थ-संघ का रूप लिए

विना नहीं रह सकतीं।

'नेशनलाई जेशन' अन्दर्स्नी समस्या के लिए अच्छा इलाज जान पड़ता हो, लेकिन पूँजीवाद के विष की समान्ति वहाँ नहीं हो जाती। हो सकता है कि इस तरह एक नये रोग 'स्टेट केपीटलिइम' (राज्यकीय पूँजीवाद) को जन्म मिल रहा हो।

मुक्ते कुछ ऐसा ही डर है। पिछली लड़ाई में फीजें ही नहीं लड़ीं, दूसरी श्रेणियाँ भी श्रपने रूप में लड़ीं। नागरिक एकाएक उसमें लगे श्रीर काम श्राये। यह 'टोटल वार' थी। युद्ध श्रव 'टोटल' श्रयीत् सर्वन्यापी तस्त्र हो गया है। एक युद्ध को पैदा करने श्रीर लड़ने में राष्ट्र को श्रव वरसों-बरस श्रपनी समूची शक्तियों का 'श्रखंड योग' देना श्रावश्यक है।

इस तरह जब तक युद्ध है यह किसी के वश का काम नहीं है कि वह उससे अलग रहे। उसके योग्य रहने के लिए यह ज़रूरी है कि राष्ट्र को एक छावनी की तरह तैयार और तैनात रक्खा जाय। एक देश उस रास्ते पर हो तो दूसरे किसी के उससे वचने का मौका नहीं है। इसलिए जाने-अनजाने हर देश की सरकार को 'टोटल' होने की तरफ वढ़ना पड़ रहा है।

ये अच्छे आसार नहीं हैं। जिसे जहने के लिए ट्रेन किया जाता हो उस सिपाही को आगे-पोछे जहाई देनी ही होगी। उसी तरह जिस सुरूक को धड़ाधड़ माल पैदा करके उसे याहर भेजकर सुनाफा उठाने को तैयार किया जायगा, उसे भी उपनिवेश और मगडी देनी ही पड़ेगी। जब तक एक से अधिक कौमें और उतनी सरकारें हैं, और उनमें आपस में व्यवसाय की और प्रसुता की दौड़ है, तब तक यह हो ही नहीं सकता कि दुनिया के एक मोले भाग को उनके लिए खपत की मगडी यनाये रखने की कोशिश न हो।

श्राज दुर्भाग्य तो यही है कि पिछली लड़ाई की वजह से भोला कोई नहीं रह गया है, न रंग का श्रातंक ही किसी पर बाकी है। चुप

रहने की छादत भी मिटती जा रही है। इस तरह सुनाका उठाने की नीयत को जैसे सामाजिक श्रेणियों के बीच से खतम करने की यात सोची जाती हैं, तो उसी तरह एक देश श्रोर दूसरे देश के बीच में भी उस नीयत को किसी तरह जायज़ नहीं ठहराना होगा।

पर यह कैसे हो ? कैसे हो कि शक्ति के हाथ में ही न्याय न रहे ? उपाय यहीं है कि मानवता का श्रम्तःकरण श्रधिकाधिक जागे श्रीर वह किसी सामाजिक या राजकीय हिंसा को स्वीकार करने से इनकार कर दे। इसी तरह तमाम दुनिया की एक (श्रहिंसक) व्यवस्या होने का स्वप्त सच होने के निकट श्रायगा।

### पदार्थ और परमात्मा

इस विषय पर लिखने की गलती मैं न करता। पर जवाहरलाल जी श्रजब शय हैं। दोप उनका है।

दुनिया को सामने रखकर वे जिखते हैं। सामने हिन्दुस्तान है तो भी उसके पार दुनिया उनकी निगाह में होती है। दुनिया का पिछला इतिहास श्रौर श्रगला इतिहास। वे मानो इस इतिहास की तरफ़ मुखातिय होकर सोचते हैं।

हिन्दुस्तान के लिए वे जरूरी हैं। हिन्दुस्तान उनके नज़दीक है तो हुनिया के लिए। श्रोर दुनिया है—तो किसके लिए? इतिहास के लिए? तो फिर इतिहास किसके लिए? भविष्य— लेकिन भविष्य क्या?

खैर, वे दुनिया की तरफ कहने में अपनी तरफ ही बात कहते हैं। श्रीर दुनिया के दिल की भाषा श्रेंबेजी है। इससे अपने साथ बात करने में उन्हें श्रेंबेजी में श्रासानी होती हो तो वेजा बात नहीं।

ऐसे दुनिया को तो उनका सामना सिलता हो और हिन्दुस्तान उनके पीछे रह जाता हो तो असम्भव नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तान के लिए मन्च की वात से आगे उनके मन की वात सुनते रहना भी ज़रूरी है।

इस जेल से श्रपने प्रति उन्होंने भारत का श्राविष्कार किया है।

पुस्तक जिल्ली है The Discovery of India ग्रसल में हो वह श्राहमा-विष्कार की कोशिश ही हैं।

हिन्दुस्तान तो हिन्दुस्तानी के जरिये से छुट के सकता है। असल जवाहरलाल को पूरी असलियत में पाना इससे उसके लिए सुरिकल है। धूँग्रोजी पड़े-लिखे खोग अभी गिनती-भर हैं। यह दुर्भाग्य की यात है। जय तक धूँग्रोजी के अज्ञान का हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य दूर हो, हमें जवाहरलालजी को सोधे नहीं किसी माध्यम से पाकर ही सन्तोष करना होगा।

माध्यम से द्यर्थ तो झाता है, वाकी घाने नहीं घाता। सिर्फ घर्य तो घनर्थ है। पर प्रर्थ के घाने जो साव है, चेतना है, घातमा ई— 'साध्यम के ज़रिए उसे कैसे पाया जाय ? घनुवाद प्रधिकांश इससे डाँचा होते हैं।

वह जो हो, सवाज पढ़ार्थ श्रौर परमात्मा का है। मेरे नहीं, मेरे खयाज में वह जवाहरलाज जी का है। शब्द-भर मेरे हैं।

कहा कि पुस्तक 'श्रात्माविष्कार' है। श्राविष्कार में किन्तु श्रात्मा मिलती है कि पदार्थ ? यह टेड़ा मसजा है।

पदार्थ है कि परमात्मा १ है के श्रथ में परमात्मा तो है नहीं। पदार्थ श्रवश्य हैं। लेकिन उसका पदार्थत्व क्या १ कहीं पदार्थत्व में ही तो परमात्मस्व नहीं है १

हम उस विज्ञान को चाहते हैं जो पदार्थ को चाहे। श्रध्यात्म जो श्रात्मा को चाहता है, पदार्थ से उड़ता है। जी नहीं, विज्ञान जो पदार्थ में जायगा वही हमें शायद श्रात्म को भी दे देगा।

मालूम होता है कि राजनीति के टोसपन के जदाहरताल पारीकियों के उससे भी शिधिक हैं। दादा रे, उनके साथ चलना नहीं होगा। हैसलेट का भाग्य हैमलेट ही उठा सकता है।

पर सवात यह ऋध्यात्मियों या विद्यानियों के लिए ही नहीं है; उनके लिए भी है जो इस दुनिया में दिलचस्पी चाहते हैं। जिनके पाम पैसा ज़रूरत से कम नहीं है, उनके पास ज्ञान ग्रोर संशय ग्रीर ग्रशांति जरूर ज़रूरत से ज्यादा हुग्रा करती है। ऐसे लोगों को दिलचित्यों की तलाश रहती है। उन्हें शोक चाहिए, जिससे उन शोकों को पूरा करने के निमित्त से तरह-तरह के लोगों को कमाने के तरह-तरह के धन्धे, ग्रीर करने के लिए तरह-तरह के काम मिलते ही रहें।

श्रावश्यकता में से श्राविष्कार होता है। वे नहीं जानते जो श्राव-श्यकताश्चों का कम करना मानते हैं। वे ज़न्दिगी को घटाते श्रोर प्रमाद को बढ़ाते हैं। तन की श्रोर मन की श्रावश्यकताएँ यहेंगी नहीं तो तन निरुद्यमी होगा श्रोर यन निष्प्राण बनेगा। इससे फुरस्त जो तन को ठहराती श्रोर मन को चलाती है, सभ्यता की खास चीज़ है। श्रोतान उसमें बसता है, तो भगवान को यसने के लिए भी श्रोर जगह नहीं है।

इसिलए पदार्थ श्रोर परमात्मा के खाली मन के सवाल को, खाली समय रखने वालों के लिए प्रदर्शनी में सामने लाना श्रोर नचाना- कुदाना कोई श्रयुक्त व्यवहार नहीं है। यहे दिगालों ने यह किया है, श्रोर जवाहरलाल किसी से कम दिग्विजयी नहीं हैं।

फिर श्रखवार निकलते हैं, जिनके विज्ञापनों को छोड़कर वाकी कालम इसी तरह के काम के लिए हैं। राजनीति श्रीर राजनीतिकों के सवालों श्रीर यथानों की उछल-कृद वहाँ होते रहना ज़रूरी है। श्रीर कभी-कभी उससे गहरी वात श्रीर विवाद की छायाशों की उदक-फुदक भी वहाँ होते रहना वेजा नहीं है। जिससे लोगों की स्थल पर जीने की-वान पके नहीं श्रीर सूदम में उतरने का न्यायाम उन्हें सचेत रखे रहे।

कार्य जो स्थूल है, कारण उसके पीछे सूचम हो सकता है। यह के पेड़ का बढ़प्पन उसके छोटे बीज के छुटपन में वन्द हो सकता है। न रती का यह महापिगढ शून्य की शून्यता पर टिका रह सकता है। प्र ऐसे सूचम श्रीर शून्य व्यर्थ न होकर कीन जाने ज्यादा सार्थक हों।

पर कोई जाने कि न जाने, हम जानते हैं श्रीर सब जानते हैं कि पहना, श्रोढ़ा, बिद्धाया, खाया, पिया, बरता श्रादि जी जाता है वह पदार्थ है। पदार्थ हमें चाहिए श्रोर हतनी नरुरी तौर पर घाहिए कि उसके लिए स्वराज देने में एक मिनट की देर करते हुए इंग्लेंग्ड को हम समा नहीं कर सकते। जिसके पास श्रमाव है उसे मरने के लिए पदार्थ चाहिए। श्रतिशयता है उसे प्रमुता के भोग के लिए पदार्थ चाहिए। श्रतिशयता है उसे प्रमुता के भोग के लिए पदार्थ चाहिए। कहाँ है वह (जगह या श्रादमी) नहीं हाय-हाय नहीं मची है ? हाय-हाय पदार्थ की, श्रोर एडार्य की।

लेकिन परमात्मा ?

वह नहीं है।

तो ये सब किसावें, और विद्या और विद्वान् और तीर्थ और मन्द्रिर और आँस् और प्रार्थना और पूजा सब क्यों और किसके लिए हें ?

छोड़िए, छोड़िए। सब है और सय-कुछ है। लेकिन हमें गम्भीरता नहीं, स्वाद चाहिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि खाये-पिये हुए हैं। इसिंक्षए ख़ुराक एक-दम नहीं चाहिए। सिर्फ घटनी का घटरवारा चाहिए।

जी, श्रच्छा, हम श्रोर हमारा सय श्रासमान श्रीर घरती के योच हरा है। श्रासमान साफ़ श्रीर कोरा है। धरती हरी श्रीर मैंजी है।

इस धरती में टेड़ी-सेड़ी जड़ें दालकर श्रासमान को देखने की कोशिश में तरह-तरह की हरियालियाँ यहाँ दीखती हैं। उनमें एक हरियाली श्रादमी है। उन हरियालियों के शीर्ष पर फूल खिलते हैं श्रीर फल लगते हैं। उनके सिराँ पर नाज के फूमर कूल श्रात हैं शीर याली-पत्ते भी लटकते हैं। श्रासमान की तरफ उटकर श्राते हुए श्रादमी के शीर्ष पर कविता के छुन्द लगते हैं, श्रीर कल्पनाश्रों के सपने लहर श्राया करते हैं।

कहाँ है श्रासमान ? श्रीर क्या है वह ? सचमुत्र पूझा नहीं है। धरती में गुरुत्व का श्राकर्षण है। श्रीर सबको वह श्रपने में ले खींचर्ता है। फल लगता है तो टूटकर धरती पर श्रा रहता है। फूल जिलता है तो मुरमाकर धरती पर सो रहता है। श्रादमी मरता है तो राज में श्रा मिलता है। सपने उड़ते हैं तो कागज या पत्थर या मिट्टी पर विछ रहते हैं। धरती की खींच श्रमोघ है श्रीर उसमें ही सवको जा रहना है।

फिर भी धरती के भीतर से उठकर ऊपर की घोर जाने वाली हरियाली क्या है ? घोर क्यों है ? गुरुत्वाकर्षण से ठीक उलटी दिशा में उबरने की श्रनिवार्यता क्यों है ?

धरती श्रौर श्रासमान नहीं मिलते। चितिज मात्र श्रम है। धरती जो सत् श्रौर श्रासमान जो केवल श्रज्ञान श्रौर श्रसत् हे—दोनों में मेल कैसा ? दोनों के बीच श्रसम्भवता की खाई है।

शायद खाई वह है। पर जड़ जिसकी घरती में होकर, हृदय जिसका स्रज की तरफ खुला है उस फूल में क्या घरती श्रोर श्रासमान दोनों का रस नहीं ? श्रोर वह श्रादमी जिसका पर घरती पर चलता श्रोर सिर श्रासमान में उठता है, क्या दोनों की वर्तमानता, दोनों की सिद्धि श्रोर दोनों का समन्वय नहीं ?

लेकिन क्या वह पदार्थ है ? क्या फिर वह परमात्मा है ? किन्तु पाँच सिरको कैसे जानें ? श्रीर सिर पाँच को क्या बतायें ?

### दर्शन ऋौर उपलब्धि

यहुत पहले की बात है। रावलियडी जाकर पता चला कि साधियों का विचार वहाँ से पैदल काश्मीर जाने का है। मेरे लिए यह नई यात थीं, लेकिन श्रीरों से पिछड़कर श्रीर हारकर श्रकेले पड़ जाने की इच्छा न हुई। श्राखिर तय हुशा कि काश्मीर की राह पकड़ने से पहले चलों सात-श्राठ सील दूर के एक गाँव चलकर पड़ाव डालें। वहाँ पाँच-सात रोज ठहरेंगे। फिर जैसा होगा श्रागे के लिए सोच लेंगे।

र्गाव हिमाचल के चरणों में यसा था। यहाँ से चड़ाई शुरू हो जाती थो। उत्तर की श्रोर देखों तो एक के याद एक पर्वत की पाँत के श्रतिरिक्त कुछ दिखाई न देता था। श्रासपास पहाड़ियों यो हितरी थीं कि तरतीय न यी। उनकी चोटियों पर यड़ी-यड़ी चट्टानें श्रापस में श्रज्ञय कोण बनाती हुई स्थिर थीं। ऐसी कि श्रव गिरीं, श्रय गिरीं; पर सम्भवतः शताब्दियों से बैसे ही टिकी थीं। उनका मेद समक न श्राता था। उनकी भाषा हमें श्रास न थी।

गाँव में एक स्रोत फ्रुट्ता था जिसका पानी आगे जाकर नदी का रूप ले उठा था। आरम्भ में उसी पर एक हुं ह यना या। नाम था, सीता-हुं ह। सीताजी वहाँ आई होंगी कि नहीं, यह होन जाने। पर भारत में क्या कोई ऐसा कोना है जो राम-सीता के नाम से पवित्र न हो। वे समस्त भारत के हैं घोर कोई ऐतीह के धन्वेपक विद्वान् राम श्रोर सीता की यात्रा के मार्ग को चप्पा-चप्पा तय करके यताने चलें कि रोप स्थानों से उनका सम्पर्क नहीं है, तो यह जानकरी विशेप प्रभाव उत्पन्न न करेगी। यथार्थ राम के पाँव श्रमुक सीमा के मार्ग पर ही पड़े हों, किन्तु उनकी चरण-रज को भारत के कोने-कोने में फेंलने से कोई रोक नहीं सकता। राम श्रय श्रात्मा है, श्रोर वह भारत के श्रणु-श्रणु में व्यास हैं। सीता-इण्ड होने के लिए स्वयं सीता माता को उस इण्ड तक श्राने की श्रावश्यकता यहिकचिंत् भी नहीं है। लोगों की श्रद्धा ही इसमें पर्यास है। इसी में से स्थान तीर्थ वन सकता है श्रीर सामान्य भी महिमायुत हो सकता है।

सवेरा हुन्ना कि हम लोग पास की पुक पहाड़ी की चोटी पर जा पहुँचे। हवा वहाँ की सूचम होती श्रोर हमारी तिबयत एकदम हरी हो जाती। मावन-व्यापार का भार छूट रहता श्रोर हम सामने की विराट् श्रपारता में सुरध हो रहते। पहाड़ों का श्रन्त न था श्रोर उनकी शोभा का पार न था। धूप उन पर खेल कर भांति-भांति के रंग उपजाती श्रोर छाया बाढ़ल के साथ श्रोंख-मिचोनी रचकर विचित्र दृश्य उपस्थित करती।

सबेरे यही श्रोर शास भी यही। श्रोर कभी दूसरे श्रोर तीसरे पहर भी यही। पहाड़ का नया स्वाद था श्रोर जीवन की नई-ही-नई छुटी थी। जब होता दौड़ते श्रोर पहाड़ पर जा पहुँचते। वहाँ जहाँ वस ऊपर श्रासमान हो श्राता था श्रोर श्रादमी जहाँ से इतना नीचा जगता था कि हो ही नहीं। हम वहाँ पहुँचकर हठात् दूर की उन वर्फी जी चोटियों को देखते जो कभी चाँदी की तो कभी सोने की दीखतीं। उन पर श्राँख ठहराना सुश्किल होता। संध्या के समय वहाँ नाना वरण की श्राभा खेल उठती श्रोर हम पुलक से भर श्राते।

उस समय हम में से एक गान छेड़ता श्रोर हम तन्मय हो जाते। जी होता वहाँ से टलें ही नहीं। उस शुभ्र महिमा के दर्शन पीते ही रहें। पर हाय रे मनुष्य की श्रावश्यकताएँ! नीचे हमें श्राना ही पड़ता। आते थोर देखते कि रहते हम निम्नपर ही हैं; जपर कुछ क्यों के लिए ही उठ मर जाते हैं। देखते कि रात को तंग कोठिरयों में जपर कम्यल खींर रजाई लेकर एम लोग सो रहे हैं। जैसे स्थित हमारी यही है। मुक्तता तो एक विलास है जो अपचाद की तरह दुर्लम है। हम पाँच-सात रोज उस गाँव में रहे। सवेरे-शाम नित्य जपर जाकर खीर पर्वत के हिम-मिपड़त शिखरों को देखकर चिकत थीर धानन्दित होते, स्पन्दित खींर मुखरित होते। तब संगीत हममें से फूटता खीर काव्य थीर दर्शन। एक विलच्य आकुलता खीर विह्नलता हमें अभिमूत कर लेती। जी होता कि वस उसी में हो रहें, किसी भी और करने-धरने से एउइम सरोकार खोड़ हैं।

लेकिन देखा कि गाँव को श्रय पीछे इसके हमें यहाँ से झाने पह जाना होगा। कास्मीर पहुँचना है घीर यह जो स्वप्न-सा शुध्र है, उज्ज्वल हतना कि धवास्तविक, उसी का प्रस्यक्त करना है।

स्थान छोड़ते हमें अच्छा नहीं लगा। हममें से आशय सुके। उस आनन्द से यहे आनन्द की जैसे सुके चाह न थी। उसका अभाव न था, आवश्यकता न थी। जो स्वप्न है वह इसी कारण मनोरम और आन-न्ददायक है। प्राप्ति में से उसको क्या अधिकता और प्राप्त हो जाएगी पाने में से कहीं उन्दे यह खोन जाय। दर्शन है, फिर उससे अलग उप-लव्धि क्या ? उपलंब्धि की फिर माँग मी क्यों ?

लेकिन हुद्ध था जो हमें खींचे लिए जा रहा था। दर्शन में से उप-लिख की तृष्णा श्रीर श्रिनवार्थ हो श्राई थी। देखा है, उसको पाना भी होगा। न देखते तो हुद्ध न था, देख लेकर उसे पाए विना जिया कैंसे जाएगा। देखा रूप जाता है, पाने के प्रयास में वह रूप चाहे विकार ही जाय वो भी उस रूप के खोव को पाने के प्रयास से सुट्टी हहीं है।

श्रवः कसर से लोई-सम्बल बॉयकर हम लोग यह चले ।

दिन्तु यद्ने पर पाया कि सब दर्शन हम से खो गया है। जंगल ही जंगल है। चारों श्रोर काइ हैं, कंखाइ हैं। पेड़ हैं शीर पत्थर हैं। पन- डगडी-सी राह चली जा रही है, जिस पर जगह-जगह से श्रोर राहें फटी दीखती हैं। सुक्तता नहीं है, श्रपारता नहीं है। विस्तृति नहीं है; बिल्क सब कहीं संकीर्णता है। श्रास-पास श्रवरोध है श्रोर बन्धन है। सफेद होकर जो वर्फ धूप से कककका कर श्रांखों को चकाचौंध के विस्मय से विस्मित कर देता था—वह कहीं नहीं है। जैसे वह केवल माया दृश्य था। मानो वह शुद्ध मिथ्या ही था। श्रव तो चहुँ श्रोर कटीले काह हैं श्रोर चुकीले पेड़। चारों श्रोर वाधाएँ ही हैं श्रोर श्रवरोध श्रोर बन्धन। जैसे इनसे श्रतीत होकर किसी श्रोर तत्त्व की स्थिति ही नहीं है।

फिर भी हम बढ़े जा रहे हैं। कहाँ ? किघर ? क्यों ? कभी-कभी तो जैसे इन प्रश्नों का उत्तर भीतर श्रनुपस्थित हो जाता है। कमर से सामान बँधा है श्रोर हम पैद्रुल चल रहे हैं। सड़क पर सवारियाँ जाती हैं श्रोर हम पाँव-पाँव चलने वाले राह बचाने के लोभ में नहाँ होता है पगडणडी का सहारा थाम लेते हैं। कई बार हो गया है कि पगडणडी ने हमें श्राधेरे में ला छोड़ा है। वहाँ से श्रागे राह सूमने का कोई उपाय नहीं रहा है। तब मार्ग की निधिद्रुला में यात्रा का लच्य जैसे हमसे खो गया है। उत्पर या सामने दीखने को कुछ नहीं रहा है, सिर्फ माइ-मंखाइ की निधिद्रुला ही उपस्थित रही है।

उस समय हमने क्या किया है ? निस्तार पाने के लिए, राह पाने के लिए, हमें क्या सूक्ता है ? जानकर आप को विस्मय होगा कि उस समय चारों थोर को तरफ से हमने आँखें वन्द कर ली हैं। जो-जो कुछ दीखने के लिए हमारे चारों थोर हठात् धिर आया है, आँखें वन्द करके इच्छापूर्वक हमने उसका इनकार किया है। सब तरफ घना जंगल है। आँख सूँदकर हमने कोशिश की है कि उसको नहीं कर दें। उस समय पलकों में आँखों को कस के मीचकर हमने उसको देख लेना चाहा है जो आसपास किसी प्रयत्न से नहीं दीखता, वही शुभ्र धवल-सौन्दर्य जो नहीं मालूम कहाँ है, है भी कि नहीं—पर जो अवश्य इन्हीं आँखों के

स्वप्नों में एक रोज़ हो क्तमा या उस दर्शन को खाँख यन्द्र कर हमने अपने अन्द्रर जगाया है खोर वहीं से खपने कदमों को चलाने के लिए दिशा प्राप्त की है। राह याहर कहीं नहीं है, चहुँ छोर सबन धरबी है फिर भी अवरोधों से लड़ते-सगड़ते किसी एक मन-चीती दिशा को पकड़कर हम बढ़ते ही चले गए हैं। विपत्ति-पर-विपत्ति छाई है, सभी असुविधाएँ सेलनी पड़ी हैं। पैर कर गए हैं, वछ फर गए हैं। पर मन सपने में वँधा स्वस्य रहा है और हम चके नहीं हैं, चलते ही गए हैं।

ऐसे लम्बी राह का भी ऋाखिर पार श्राया है।

पाँव-पाँव चलकर भी राह नप ही गई है और हम कारमीर पहुंचे हैं। कारमीर से आगे वहाँ भी पहुंचे हैं जहाँ वारहों मास वर्फ रहतो है। उन चोटियों पर खेले हैं जिनकी सकसकाहट आँखों को वन्द कर देवी रही है?

कहना सुरिकल है कि हिमालय की तलहरी से देखी गई उन यर्फीली चोटियों की नाना-वर्ण श्रामा के दर्शन का सीन्द्र्य कम था। लेकिन स्वयं उन शिखरों के विहरण के श्रानन्द से श्रवस्य ही दह दूसरे प्रकार का था। शायद उस श्रन्तर में वह सब कष्ट श्रीर श्रवास समाहर सार्थक हो सकता है, जो वहाँ तक की मंजिल प्री करने में हमें सुगतना पड़ा।

तय से मानता हूँ कि दर्शन में की दूरी है वह कितने भी दहें सौन्दर्य का कारण हो, उपलब्धि में वह वाधा ही है। दर्शन इस तरह श्रयधार्य है, यद्यपि वही है जो यथार्थ की श्रोर की यात्रा में मनुष्य का सम्यक्त हो सकता है।

# दोनों व्यक्ति हैं

एक बार की बात है कि आरत के एक प्रमुख ब्यक्ति के घर पर खासी यण्डली जमा थी। पच्चीस-तीस जन रहे होंगे। सब भोजन कर रहे थे श्रोंर वातावरण घरेलू था। वहाँ खी श्रोंर पुरुप दोनों ही थे। सभी गण्य-मान्य थे श्रोंर लगभग समाज की प्रथम श्रेणी के थे। बात-चीत शारम्भ होने पर वहाँ देखा गया कि जैसे उपस्थित लोगों सें दो वर्ग वन गए हैं। पुरुष एक श्रोर, खियाँ दूसरी श्रोर। ऐसा श्रनायास ही हो गया। बाद पड़ता है कि सीमाप्रान्त के गाँधी श्री श्रव्हुलग़फ्कार खाँ तो वहाँ एक ऐसे श्रादमी थे जो मानो खी को श्रपनी रक्ता में लेकर उसके पक्त में वोल रहे थे। शेष पुरुप इधर थे, तो खियाँ दूसरे पक्त में। हो सकता है कि खाँ साहब भी मानो कृपा-भावनापूर्वक उधर की कह रहे हों। स्मरण होता है कि किसी युवती ने उस समय शायद उन्हें कहा भी था कि श्रापकी रक्ता की हमें ज़रूरत नहीं है, श्राप भी पुरुप हैं।

उस मगडली में चुने हुए लोग थे। छी श्रीर पुरुष के बीच वहाँ श्राममानता की कोई भावना न थी। संघर्ष या विरोध में कोई विश्वास रखने वाला नहीं था। सब श्रापस में सहयोग चाहते थे श्रीर एक-दूमरे की उपस्थित में कोई भी श्रातंक या श्रममन्जस श्रनुभव करने के श्रादी नहीं थे। सब ऊँची शिचा पाये हुए थे श्रीर सार्वजनिक जीवन में बरा- यरी की हैसियत से मिलने-जुलने के श्रम्यासी थे। फिर भी माल्म हुआ कि सी सी है, पुरुष पुरुष है। श्रीर उस भाव में दोनों को श्रपना पस हो जाता है।

यह एक वड़ी किटनाई है। मैं पुरुप हूँ तो छी छपने सम्यन्ध में मेरा निर्णय क्यों सुनने लगी ? श्रीर श्रगर छी हुछ कहे तो उसकी ही बात पुरुप के पक्ष में श्रथवा निष्पक्ष क्यों होने वाली है ?

वो प्रश्न होवा है कि स्त्री श्रौर पुरुष के बीच के सम्बन्धों को नियत करने वाली सचाई केंसे मालूम हो। क्या वह उस व्यक्ति से मालूम होगी जो न स्त्री है, न पुरुष है ? ऐसा व्यक्ति नपुंसक हुशा करता है। श्रौर वह खो-पुरुष दोनों को तो क्या, एक को भी नहीं समक सकता।

फिर भी फ़ैसले के लिए वह न्यक्ति चाहिए जो स्वेन्छ। एवंक मानो नपुंसक यन सकता हो। उसके मन की वृत्तियों में को के प्रति कामना न हो, न पुरुपत्व के प्रति चाहना हो। वह तटस्य हो। राग-दिताग न रखता हो। ऐसा होकर भी एकदम बनवासी वह न हो। उसे काफ़ी संसारी होना चाहिए।

ऐसा व्यक्ति इस लोक में कहीं पाया गया है ? क्या वह हो भी सकता है ? शंकाशील को ऐसी शंका करने का श्रवकाश है।

फिर भी हम-श्राप एकदम वेंसी समता से शून्य हैं, सो नहीं। भोगी-से-भोगी भी किन्हीं-न-किन्हीं की श्रपेका प्रयने में तटस्थ-वृत्ति रखता है। पिता होकर हम कन्या में कन्या-बुद्धि रखते हैं कि नहीं? माँ को माँ मानते हैं श्रीर यहन को यहन की तरह देखते हैं। क्या हम उस वक्त यह भूल लाते हैं कि कन्या, माता श्रीर यहन तीनों ही स्त्रियों हें? नहीं, भूल नहीं जाते। लेकिन फिर भी श्री शब्द में जो ध्विन श्राती है, वह इन नातों में मानो हमारी निगाद से एकदम नीचे रह जाती है। शहें तय उलक्तन नहीं पैदा होती, न विकार की सन्भावना होती है। पर श्रगर एद्विये कि कौन हम-श्रापमें प्री तरह विकार-हीन है, तो---?

इस जिहान से उचित मालूम होता है कि हम छी-पुरुष-सम्बन्धी बहस न उठाया करें। क्योंकि तब पुरुष उस प्रश्न को पुरुष की फ्राँखों से देखेंगी, श्रीर छी श्रपनी घाँखों से देखेंगी। श्रीर चूँकि वे दो हैं, इससे दृष्टियाँ भी दो हैं, दृष्टिकोण भी दो हैं। सो पन्न पड़े विना न रहेंगे श्रीर तनाव हो जायगा।

होना यह चाहिए कि प्रश्न को सामान्य नहीं, विशिष्ट बनाकर देखा जाय। खी-पुरुप के सामान्य प्रश्न का निपटारा करने कौन आयेगा? उसके लिए तो किसी द्वन्द्वातीत महान्यक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यक्ति, देहधारी, कठिनाई से ही मिल सकेगा। क्योंकि जहाँ देह है वहाँ लिंग-आदि भी हैं। पर सामान्य से विशिष्ट पर आ जावें, तो कमला और कमलकुमार के बीच का मगड़ा ऐसा हर-कोई आदमी खूबसूरती से निपटा सकता है जिसके लिए कमला और कमलकुमार दोनों एक-से पास या एक सरीखे दूर हैं। वह व्यक्ति सर्वथा मोह-सुक्त हो, इस दावे की ज़रूरत ही नहीं है। उस ख़ास केस में वह मोह नहीं रखता हो, इतना ही काफ़ी है।

इसी प्रकार हम समाज में चला करते हैं। हम सभी अपूर्ण हैं।
फिर भी एक-दूसरे के काम में आने के लिए परस्पर विश्वास और '
अधिकार का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही समाज की मर्यादाएँ वनती हैं
और आवश्यकवाएँ पूरी होती हैं।

श्रसत्त में खी श्रीर पुरुष का प्रश्न केवत स्त्री श्रीर केवत पुरुष के प्रश्न के तौर पर कभी सामने नहीं श्राता। वह तो कृत्रिम प्रश्न है श्रीर वाद-विवाद या वैठक-श्रिधवेशनों में ही उठाया जाता है। यह श्राशय नहीं कि लेख-विवार में या सभा-समितियों में उसका उठाना एकदम वेकार है, या कि छल है। पर यह खूब श्रच्छी तरह जान लेना चाहिए कि सार्वजनिक प्रश्न जब तक व्यक्तिगत रूप में पकड़ में नहीं श्राता तम तक उसकी सार्वजनिकता सच्ची नहीं है। कमला या कमलकुमार

श्रौर विमला या कमलकुमार की श्रपनी कठिनाइयों को जो सार्वजिनक निर्णय नहीं छुवा है, उसकी सार्वजनीनता संदिग्ध है।

श्राज इस सम्यन्ध में चलने वाले श्रान्दोलनों की श्रालोचना यही है। वे ब्यक्ति तक श्राकर श्रून्य हो जाते हैं। कपर-कपर वो उनमें यहुत श्र्य रहता है श्रीर यहुत तर्क रहता है श्रीर यहुत श्रिनवार्यता-सी भी रहती मालूम होती है, पर तत्काल में श्रीर श्रसल में उनसे विशेष सहायता नहीं मिलती। प्रस्ताव वो गम्भीर श्रीर सुन्दर पढ़ा जाता है, पर उसके सहारे जीवन एक का भी सुन्दर श्रीर गम्भीर यनने में नहीं श्रावा। इससे खी-पुरुष के प्रश्न को श्रित-सामान्य यनाकर छेड़ने की श्रावश्यकवा नहीं है। वैसा करने से स्त्रियाँ श्रपने स्त्रीत्व को लेकर चेतेंगी, जिसके जवाय में पुरुषों में श्रहंता जागेगी। इससे फिर स्त्री ख़िड़ उठेगी श्रीर परिणामतः पुरुष श्रीर हठीला होगा। फिर स्त्री खुनौती पर ही श्रा तुलेगी। इस तरह कोरी बदायदी श्रीर तेज़ातेज़ी पदा होगी श्रीर चक्कर चकरोला यनकर रह जायगा।

सच यात यह है कि पुरुप पूर्ण नहीं है, स्त्री भी पूर्ण नहीं है। कोई एक अकेला नहीं रह सकता। सृष्टि का नियम ही यह है। सहयोग अनियार्य है और सम्पर्क भी अनिवार्य है। सम्पर्क तजकर एकाकी यन रहने की सीख आदिकाल से दी जाती रही है। श्रय भी वह यन्द्र नहीं है। पर उससे जो उपकार हुआ, सो तो कौन जानता है श्रपकार हुआ, वह स्पष्ट है। वह सीख चली नहीं, चल भी नहीं सकेगी। सम्पर्क अनिवार्य है और जंगल में भागकर भी मन में चलने वाली तस्त्रीरों को और सपनों को खलम नहीं किया जा सकता। श्रपने में आदमी कहीं भागेगा ? और स्थूल सम्पर्क ही सय-कुछ नहीं है, प्योंकि सुचम खुद स्थूल को धनिवार्य यनाता है।

इससे ब्रह्मचर्य का उपदेश तो समाधान के लिए काफी नहीं। यह व्यक्तिगत साधना का इष्ट तो वन सकता है, लेकिन सीधे समाज की उल-कत को वह नहीं सुलकाता। घोर घगर कहीं प्रसावर्य की साधना श्रमामाजिक रूप पकड़ गई, जैसा कि हुआ है श्रीर होता है, तब तो उससे उजमन उत्तरे वह ही जायगी।

स्त्री-देह के प्रति घृणा श्रोर तिरस्कार की भावना के श्राधार पर वहाचर्य को प्रष्ट बनाने की कोशिश की गई है। किवयों ने गईणीय विशेषणों को हूँ इन्हूँ इकर इस प्रसंग में प्रयोग किया, है। लेकिन उससे श्रमर्थ ही हुश्रा है, वहाचर्य का हित उससे किञ्चित् भी नहीं हुश्रा। घृणा के श्राधार पर कभी कोई इष्ट-साधन हो सका है? जिस चरित्र की दृदता के मूल में घृणा श्रोर द्वेष-जैसा कोई प्रतिक्रियात्मक भाव है, वह दृदता ही नहीं है; वह श्राडम्बर है श्रोर एक दिन उसको दह रहना है।

ऐसी सब शिचा जो पुरुष में स्त्री के लिए श्रीर स्त्री में पुरुष के लिए हीनता की भावना पैदा करती है, त्याज्य है; पुरानी पुस्तकों में हो, चाहे वह श्राधुनिक किताबों में हो। परस्पर हीन-भाव रखना विद्यातक ही हो सकता है, विधायक नहीं हो सकता है, घृणा घृणा को जन्म देगी श्रीर हीन-भावना हीनता को बढ़ाएगी।

े पर सच यह है कि प्रेम श्रनिवार्य है तो युद्ध भी श्रनिवार्य है। प्रेम में युद्ध गर्भित है श्रीर हमारा समाज का संगठन इस श्राधार पर खड़ा हुश्रा है कि हम प्रेम के प्रेम-तत्त्व को तो सुरचित रख सकें, पर उसके साथ चलने वाले स्वस्व श्रीर ईप्या श्रादि भावों के श्रनिष्ट से यथा-सम्भव यच सकें।

मानव-समाज ने श्रादि-दिन से इस दिशा में परीच्या किए हैं। स्वभाव-प्रात प्रवृत्तियों को न्यक्ति कैसे तृप्त करता चले कि वे समाज-साधन में उपयोगी हों श्रोर श्रापाधापी न बढ़े ? इस प्रश्न के समाधान में ही मनुष्य-जाति के पुरुषार्थ श्रोर प्रयत्न का मार्ग वनता रहा है। श्राज दिन जो सामाजिक संस्थाएँ हमारे पास हैं, मानव-जाति के इसी श्रध्यवसाय की वे फलस्वरूप हैं। इसी हेतु विवाह है, परिवार है, संपत्ति श्रोर मान-सम्मान श्रादिक भावनाएँ हैं।

प्रेम श्रीर मैथुन में श्रन्तर है। मैथुन प्रकृतिगत है, पर प्रेम में वेदना

है। मैंथुन देहन हैं, प्रेम उत्तरोत्तर देहातीत । प्रेम में सहने की सामर्थ्य चाहिए। दह श्रायास-साध्य है। मैंधुन तृप्ति-रूप हैं, प्रेम सभाद-रूप हैं।

समस्या तृति के प्रश्न पर ही घाटर खड़ी होती है। लिप्सा तृति मॉगती है। जहाँ लिप्सा है श्रोर तृति की मॉग है, वहाँ कगड़ा घाने ही खड़ा है।

मानव-विकास की साधना यह है कि प्रेम में पीड़ा श्रियकाधिक सही जाय, श्रीर लिप्सा कम-से-कम रह जाय। श्रथीत् प्रेम के साथ तृप्ति का प्रश्न तिनक भी जुड़ा न रहे। प्रेम का हक मनुष्य का कोई नहीं छीन सकता। ऐसा हक धर्म होता है। पर तृप्ति मौंगने का इसका हक नहीं है। तृप्ति के प्रश्न में समाज का दखल खाता है। समाज-धर्म को नियाहकर ही ज्यक्ति तृप्ति चाहे तो पा सकेगा, श्रन्यथा नहीं।

इस भाँ ति आरम्भ से व्यक्ति और समाज में खींचतान चली था रही है। अपनी वृत्तियों को लेकर ही व्यक्ति चलता है, लेकिन समाज में होकर उन वृत्तियों को खुली परितृष्ठि मिल नहीं सकती। तय क्या हो ? संघर्ष तो अनिवार्य ही है पर प्रश्न है कि संघर्ष का निपटारा क्या हो ?

ष्यक्ति प्रेम करता है थीर उस प्रेम में श्रमुक को पा लेना चाहता है। मानिए कि कमला कमलङ्मार को पाना चाहती है। लेकिन विम-लक्षमार विमला को चाहता है, श्रीर विमला उधर कमलङ्मार को चाहती है। ऐसा होता देखा जाता है। शायद सदा ही ऐसा होता है। प्रेम की गति निराली है। जाने वह क्षिस नियम से चलता है!

श्रम प्रश्न यह होता है कि मनमानी गति से चलने वाले स्वत्य-भावनापूर्ण उस प्रेम को लेकर समाज क्या करे ? विभन्ना, कमना या विभन्नकुमार श्रीर कमन्नकुमार में से किसी एक के भी मन श्री दो सके तो स्पष्ट है कि उससे किसी हूसरे का मन श्रवस्य टूटेगा। समाज किस एक की रहा में किस दूसरे की यिल दे ? प्रेमनात्र प्रेमी को न चाई तो क्या हो ?

फिर ऐसा प्रेम कोई स्थिर तत्त्व भी नहीं होता। उसका श्राधार रहता है। तय समस्या श्रीर भी विपम हो जाती है।

हम देखें कि इस प्रेम में चाह विद्यमान है। जहाँ पीड़ा की स्वीकृति के अतिरिक्त कुछ माँग भी है, कामना है, तो उस प्रेम में लिप्सा है। वहाँ ईप्या आ जाती है, जिसकी पुँछ में कलह वैंधी रहती है।

पर प्रेम जब कि धर्म है, जिप्सा श्रधर्म है। प्रेम सामाजिक है। उससे सहानुभूति का विस्तार होता है। लेकिन जिप्सा श्रसामाजिक है। उससे छोन-कपट बढ़ती है श्रोर 'मैं-तू' की भावना पैदा होती है।

सो जिप्सा जहाँ श्राई वहाँ वीच में समाज को दखल देने का हक भी श्रा ही गया।

समाज-नीति उसी हक के श्राधार पर खड़ी है। सदाचार की संस्था उसी निमित्त निमित्त है।

जातियों श्रोर मुल्कों में श्रलग-श्रलग सान्यताएँ हो सकती हैं। कहीं सदाचार की धारणा बहुत सँकरी है। कहीं वह बहुत हल्की है। कहीं विवाह किसी तरह का है। दूसरी जगह श्रोर ही तरह का है। एक जगह जो सम्बन्ध व्यभिचार समका जायगा, दूसरी जगह वही धर्माचार समका जाता है।

ये भेद हो सकते हैं। लेकिन एक बात सब जगह है। द्राड का विधान सब समाजों में है श्रीर व्यक्ति को मनमानी करने का हक कहीं नहीं है।

इस स्थित को किसी प्रकार भी सममा जाय श्रोर कोई भी भाषा उसे दी जाय, यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की लिप्सा उसी हद तक तृप्त हो सकेगी जहाँ तक कि उस समाज की सददन-शक्ति होगी। यानी, जहाँ कि उस समाज की श्रोर से (दण्ड-विधान की) सीमा खिंची होगी। जितनी समाज की शक्ति वढ़ती जायगी, उतनी ही व्यक्ति की लिप्सा (स्वार्थ) को कम होना पड़ेगा। उन्नत समाज में व्यक्ति संयत होगा। इसी भाँति उन्नत व्यक्ति वह सममा जायगा जिससे समाज नष्ट नहीं, पुष्ट होता है।

इस लिहाज़ से न्यक्ति की उन्नति इसमें है कि वह स्वयं श्रवनी इच्छाओं पर विजय पाता चले, क्योंकि इसी में समाज की उन्नति भी है। न्यक्ति की श्रापाधापी समाज के संगठन-सूत्रों को कमज़ीर करती हैं। श्रीर उस न्यक्ति को भी धन्तवः श्रसहिष्णु यनाकर जीर्ण कर डालती है।

स्त्री-पुरुप के जिस सम्बन्ध के बारे में उलक्कों उपस्थित होती हैं, वह है दाम्पत्य-सम्बन्ध। प्रश्न यों और रिश्तों में भी उठते हैं। पर पेवी-दगी उसी सम्बन्ध के बारे में श्रिषक श्रमुभव की जाती है। क्योंकि कर्त्तव्य से हटकर उस सम्बन्ध को भोग श्रीर स्वत्वाधिकार पर भी श्राधित समका जाता है।

एक नई भाषा चल पड़ी है जिसमें कि प्रेम ग्रोर विवाह को परस्परविरोधी देखा जाता है। लोग उसमें प्रेम की स्ट्रूट चाहते हैं ग्रीर यहाँ
तक कि विवाह को समाप्त कर देना चाहते हैं। विवाह को वे ग्रानिष्ट
मानते हैं ग्रीर कहते हैं कि समाज में सुविधा उससे पैदा नहीं होती है;
यिक क्लेश बढ़ता है, रोग बढ़ते हैं ग्रीर श्रतृप्ति भीतर दथी रहने के
कारण व्यक्ति ग्रीर समाज के जीवन में तरह-तरह की विषमताएँ पैदा
हो जाती हैं। सम्भोग एक स्वाभाविक इत्य है ग्रीर रोक-धाम की उस
पर श्रावश्यकता नहीं है। विवाह श्रगर समाज के लिए श्रावश्यक हो
भी तो वह इतना सुलम ग्रीर सस्ता हो जाना चाहिए कि नहीं के
यरावर। विवाह कर लिया तो श्रव्हा। पर जब उससे श्रक्ति हो तो
उस विवाह को तोड़कर दूसरा विवाह करपट क्यों न हो आप ? इससे
खुशी क्रायम रहेगी श्रीर तन्द्रहस्ती ज्ञायम रहेगी।

परिचम का समाज शायद इस दिशा में हिन्दुस्तान के समाज से कुछ श्रागे हैं। वहीं विचाह श्रह्ट तो है ही नहीं, यिक काफ्री सहट है। वहीं सम्मोग के प्रति भी टदार भावना है।

उदारता तो समक में धाती है। पर व्यक्ति के लिए यह मनमाने-

पन का मौका उस श्रवस्था से पहले तो शायद श्रनिष्ट ही करेगा जव तक कि व्यक्ति पूरी तरह समाज-हित में मिल नहीं जाता; यानी लिप्सा का शिकार होने से यच गहीं जाता। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति जब तक श्रपनी प्रकृति में समाजधर्मी नहीं हो जाता तब तक दाम्पत्य समाज के दख़ल से बाहर का विषय नहीं हो सकता। श्रीर तब कुछु-न-कुछ उसकी विधि श्रीर मर्यादा होनी भी ज़रूरी होगी।

श्रमल में वे सव श्रान्दोलन जो मुख्यता से श्रधिकार की चेतना को लेकर चलते श्रीर चलाए जाते हैं श्रीर जिनमें कर्तव्य की भावना उतनी ही प्रमुख श्रीर सजग नहीं है, वे न्यूनाधिक भोग-मूलक हैं श्रीर लिप्सा के श्राधार पर खड़े हुए हैं।

इस तस्व को पहचान में रखकर परस्पर के व्यवदार में जो संघर्ष श्रीर प्रश्न खड़े हों उनका श्रमुक विशिष्ट परिस्थितियों में जो निपटारा हो, कर लेना चाहिए। नहीं तो सामान्य रूप से स्त्री श्रीर पुरुष का प्रश्न छेड़कर उस सम्बन्ध में वाद-विवाद उत्पन्न करके सम्भावना यह हो श्राती है कि पति-पत्नी में ही नहीं, भाई छौर यहन में, माता छौर पुत्र में, पिता श्रीर कन्या में, या किसी कालिज के एक वर्ग के सहपाठी छात्रों श्रीर छात्राश्रों में, समाज के सहकर्मी स्त्री-पुरुष कार्यकर्वाश्रों में सहयोग की जगह स्पर्दा ग्रीर वदावदी की भावना होने लग जाय। जहाँ उसके बीज हैं वहाँ विरोध ठना ही रखा समऋना चाहिए। हमें इस प्रकार व्यवहार करने की स्रावश्यकता है कि जिससे स्त्री-पुरुष में श्रपनी-श्रपनी भिन्नता की चेतना भड़के नहीं, यल्कि मन्द हो। स्त्री में इस व्यक्तित्व देखें श्रौर पुरुष में भी उसी का जिहाज़ रखें। स्त्री का स्त्रीत्व श्रौर पुरुष का पुरुपत्व जब कि निस्सन्देह उन दोनों की स्थितियों में कुछ भेद पैदा कर देते हैं, तब उस भेद पर आवश्यकता से श्रधिक ज़ोर देकर यह नहीं समझना चाहिए कि इन दोनों में सामान्यता नहीं है या कम है। श्रसत में व्यक्तित्व की दृष्टि से दोनों श्रिलङ्कल समान हैं। श्रीर नहीं व्यक्ति की हैंसियत है, स्त्री श्रीर पुरुष में भेद करना फ़िज्रल है।

#### समाधान की मनोवृत्ति

श्रभी बरेली में श्री रामनरायण मिश्र मिल गये। वह काशी नागरी-श्रचारिणी-समा के वर्त्तमान संस्थापकों में से हैं। हाल में मदरास गये थे। वहाँ से हैदरायाद श्रीर पंजाय का दौरा करके श्रा रहे थे। उनसे जो वात-चीत हुई उससे मालूम हुश्रा कि हिन्दी का सामना संवर्ष से है, कई श्रीर से उस पर संकट श्राया है श्रीर हिन्दी वाले सचेत न हुए तो श्रागे का ठिकाना नहीं है।

पूना-साहित्य-सम्मेलन के श्रध्यच श्री सम्पूर्णानन्द का भापरा हर जगह छुपा ही है। उससे भी हिन्दी की समस्याश्रों का श्रीर उस पर होने वाले वहुँसुखी प्रहार का श्राभास मिलता है।

ऐसी हालत में हिन्दुस्तानी का सवाल पीट्टे पड़ जाता है। हिन्दी को श्रपनी चिन्ता है, उर्दू को श्रपना ख़्याल है और टोनों का एक-दूसरे पर श्रविश्वास है। ऐसे में टन टोनों के मेल से यनने वाली हिन्दुस्तानी का पच श्रोमल हो ही जाना हुआ।

मिश्र जी ने कहा कि पंजाय में हिन्दी-सेवयों के जाने की ज़रूरत है। वहाँ जो प्राईसरी-एज्केशन के सन्यन्ध में स्थित यन गई है यह हिन्दी के लिए श्रस्त है। उसका श्रयं हिन्दी भाषा श्रीर संस्कृत के समुल नाश की तैयारी ही समिक्त । मिश्र जी ने इसिलए न्योग दिया कि हिन्दी के हिलेपी पंजाय में जाकर कुद श्रपना समय हैं।

साम्प्रदायिक प्रनवन और वैमनस्य से भाषात्रों की एकता-यानी राष्ट्रभाषा का सदाल कुछ पेचीदा यन गया है। श्रंग्रेजी तो परिधि से वाहर है। हिन्दुस्तान की दूसरी प्रान्तीय भाषात्रों में भी कोई स्रव तो श्रपना दावा सामने लाती कम दीखती है, निपटारा इसलिए हिन्दी श्रौर उदू में होना है। हिन्दी श्रौर उदू के बीच खिंचाव श्रौर प्रतिद्वनिद्वता ही इस वजह से हैं कि वे दोनों एकदम दो भी नहीं हैं श्रीर एकदम एक भी नहीं हैं। श्रधवीच में दोनों श्रभिन्न हैं, किनारों पर उनका थलग-श्रलग रंग दीखता है। एक इधर संस्कृत से जुड़ी है, दूसरी उधर फ़ारसी-श्ररवी से। वीच की धारा जब साम्प्र-दायिकता के उभार के कारण उथली होकर सुली-सी दीखती है तब हिन्दी श्रीर उद्धेश्रलग-श्रलग हो जावीं श्रीर मेरे ख़याल में निर्जीव पह जाती हैं, श्रन्यथा तो हिन्दी श्राचार्य श्रीर उर्दू श्रालिम को छोड़कर हम-श्राप जैसे सामान्य लोगों को उनकी दुई कुछ बहुत पता नहीं चलती है। हाट-याजार में जाकर जिस बोल-चाल से अपना काम हम चलाते हैं उसी को कोई हिन्दी तो दूसरा उद् कहकर पहचानता है।

पर वोल-चाल तो साहित्य नहीं है। साहित्य में गहराई होती है। फिर लिखित या मुद्रित होने से साहित्य लिपि-निर्भर भी होता है। उत्तर हिन्दुस्तान की श्राम योल-चाल की भाषा यदि एक ही मान ली जाय तो भी लिपियाँ दो हैं। इससे भाषा भी दिरूप वन जाती है।

श्रसल श्रह्चन शायद यही है। उदू - फ़ारसी के शब्दों को प्रयोग में लाने से हिन्दी वाला कदाचित् न घवराये पर नागरी लिपि से दूसरी लिपि उसे श्रपनी भाषा के लिए श्रकल्पनीय जान पढ़ेगी। इसी तरह उदू की श्राज की कविता में ठेठ हिन्दी के शब्द चाहे ख्यस्रती ही पैदा करते माल्म हों; पर 'ख़त' उन्हें फ़ारसी का जैंचेगा। श्रीर ख़त दो हैं तय तक भाषा की एकता भी सिद्ध नहीं कही जा सकती। यह अड़चन कैसे निपटे ? श्रभी तो माल्म होता है कि इसके नियटने का कोई उपाय नहीं है। श्रोर उपाय नहीं हो है तय तक हम क्यों न दोनों लिपियों को चलने दें श्रोर हर हिन्दुस्तानी दच्चे से श्राशा करें कि वह दोनों लिपियों जानेगा ? यह श्राशा दुराशा नहीं कही जा सकती । श्राज भी श्रंग्रेजी भाषा श्रोर लिपि हम सीखते ही हैं। श्रंग्रेजी काले कोसों दूर की है। उदू पड़ोस की है। श्रंग्रेजी से कहीं श्रिषक श्रासानी से उदू सीखी जा सकती है। श्रीर उदू से ब्यक्ति श्रपने माई-वन्द्र से श्रक्ता नहीं पड़ेगा।—जैसा कि श्रंग्रेजी से पड़ जाता है। विक टस लिपि को सीख जाने के कारण वह श्रपने श्रास-पास के जीवन में श्रीर भी विनष्ट भाव से श्रुल-मिल सकेगा।

मेंने वहाँ मिश्र जी से कहा कि हिन्दी के लेखक की हैसियत सं सुक्ते अपने से दो शिकायतें हैं। एक यह कि में संस्कृत नहीं जानता, दूसरी यह कि उद्देनहीं जानता। श्रीर तो श्रीर, हिन्दी लिखने की दृष्टि से में श्रमुमव करता हूँ कि उद्देजानना मेरे हक, में संस्कृत न जानने जैसी ही भारी त्रुटि है।

यही उदू-लेखकों का हाल है। यहिक उदू वालों का हाल तो यदतर है। वह अपने ताअस्सुष में वन्द हैं। श्रोसत हिन्दी वाले को उद् का कुछ श्रता-पता हो भी, उदू वाले को हिन्दी का उतना भी परिचय नहीं है। जब कभी किसी उदू-लेखक से मिलना हो जाता है तो मुंके श्रचरज होता है कि वे हिन्दी के काम के यारे में कितने श्रीधेरे में हैं। हिन्दी वाला भी उदू के यारे में कुछ यहुत उजाले में नहीं है।

यही तो कठिनाई है। क्या हिन्दी में साहित्य नहीं ई ? या उर्दू में फिरका-परस्ती हो ई श्रोर वहीं घट्य नहीं ई ? में जानता हैं कि दोनों भाषाओं के साहित्य में श्रहकार ही नहीं है, यित प्रेम भी है। पर प्रेम मौन होता है, तय श्रमिमान की खरखराइट प्रवर श्रीर प्रगत्म होती है। फीनेजी या हिन्दी-उर्दू के रोज्ञाना श्रम्भ्यारों से इम

या उस कान्फ्रोंस के प्रस्तावों की खब्र हमें मिलती रहती है, या किसी सरकारी कारनामें की या किसी डिपार्टमेन्टल कार्यवाही की खबर। श्रीर हम मन में विठा लेते हैं कि हिन्दुस्तान में एकता तो कहीं है ही नहीं, सगड़ा-ही-सगड़ा है। हिन्दू श्रीर मुस्लिम में कगड़ा है, हिन्दी श्रीर उद्दे में कगड़ा है, श्रादि श्रादि।

मगड़ा है—क्यों कि मगड़े में किसी का मतलय है। पर हिन्दी वाला तय कर ले कि उसे उद्दे सीख़ लेनी है छौर हिन्दी भी नहीं छोड़नी है श्रीर उसी तरह उद्दे वाला भी विना उद्दे छोड़े हिन्दी सीख चले तो मालूम होगा कि मनलय वाले का मतलय ही इससे सध रहा था, श्रसल में हिन्दी श्रीर उद्दे में कोई लड़ाई न थी।

हिन्दी-लेखक की हैसियत से हिन्दी का श्रहित में न सहूँगा। उस पर श्रांच सुक्त पर श्रांच है। हिन्दी गई तो में ही इ्या। पर इस वात का सुक्ते श्रच्छी तरह विश्वास है कि हिन्दी यदि कायम रहेगी तो उनके कारण नहीं, जो उसकी स्वस्व-रचा के लिए किसी दूसरी भाषा के विरोध पर किट-यद दीखते हैं। वह तो उनकी साधना के वल पर कायम रहेगी जिन्होंने श्रपने श्रन्तस्थ श्रेम का सारा रस निचोड़ कर उसमें रख दिया है। तुलसी, सूर श्रीर जायसी पर वह हिन्दी ऐसी खडी रहेगी कि डिगेगी नहीं।

श्रथित भाषा का कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं है। साहित्य के साथ भाषा जीती है। साहित्य हित के साथ है। विरोध-भावना की साहित्य में जगह नहीं है। साम्प्रदायिकता में विरोध-भाव श्राता है, इसिलए उस वृत्ति में साहित्य का नाश है। साहित्य को नष्ट करके भाषा को पुष्ट नहीं किया जा सकता। इसिलए हिन्दी का वह प्रचार श्रीर वह पोषण जिसमें कोई संकीर्ण या विरोधी प्रेरणा काम कर रही है, उसका सच्चा प्रचार या सच्चा पोषण नहीं है। मैं उस श्राधार पर हिन्दी भाषा का विस्तार चाहता हूँ जिस पर कि पड़ौसी सुसलमान को भो मैं कह सकूँ कि भाई, श्राश्रो हिन्दी सीखो, क्योंकि हिन्दी

सीखना तुम्हारा धर्म है। 'जिस श्राधार पर कि मुसलमान के हिन्दी से विमुख होने की श्राशा श्रीर श्राशङ्का हो उस श्राधार पर हिन्दी का हित साधने चलने में उसका श्रहित साधन होगा—ऐसा मेरा विचार है।

यही खयाल उद् वालों के श्रागे भी मेंने रखा। इस दिन पहले यहाँ दिल्ली में एक उद् -कान्फ्रेंस हुई थी। में वहाँ गया श्रोर श्रमु-भव किया कि उद् को खड़ा रखने श्रोर श्रागे बढ़ाने में साम्प्रदायिक भावना का लाभ लिया जा रहा है। गोया में हिन्दू हूँ, इसलिए सुक्ते उद् से दूर डाला जा रहा है। कान्फ्रोंस के बाद श्रपने दोस्त से मेंने कहा कि जहाँ तक सुम्म नाचीज़ का ताश्रवलुक है इस कान्फ्रोंस से उद् का जुक़सान ही हुश्रा—यानी में उद् की तरफ रागिय होते-होते वापिस खिचने को मजबूर हुश्रा। श्रीर में तो उद् की तरफ यहने को नीयत से चला या लेकिन कान्फ्रोंस में पहुँचकर सुम्मे ऐसा मालूम हुश्रा कि सुम्मे यहाँ स्वागत नहीं मिलेगा—श्रविश्वास मिलेगा। प्या इस तरह श्राप श्रपनी उद् की तरकती कर सकेंगे ?

दोस्त ने यताया तो कि इसमें मेरी ग्लतफ़दमी है थीर उर्दू की तहरीक के पीछे किरकेदारान कोई भाव नहीं है। पर वह यात प्या दुलील से वतलाने की थी ? वह तो दिल से समकी जाती है।

उद्दे की तरह हिन्दी भी क्या किसी संजीर्ण आवेश का सहारा लेकर अपना श्रलाम करने तुल पड़ेगी ? सुके आशा करनी चाहिए कि ऐसा न होगा !

यह आवश्यक नहीं है कि श्रसाम्प्रदायिक मनोवृत्ति के साथ दिन्दी पर, या जिसका प्रतिनिधित्व वह करती है उस संस्कृति पर कोई प्रहार पड़े तो उसका सशक्त श्रीर मुफल प्रतिकार न किया जा मके। यक्ति सच यह है कि उस निवेंर वृत्ति से ही रचनात्मक राषित पैदा होगी श्रीर संकटों का सही जवाय दिया जा सकेगा।

पंजाय का प्रश्न है, रेडियो का प्रश्न है, राष्ट्रभाषा का प्रश्न है,

हिन्दुस्तानी का श्रीर रीडरों का प्रश्न हैं हिन श्रीर ऐसे सभी प्रश्नों का हल प्रयत्न-पूर्वक निकालना है हिल दुनियादी बातों को भूलने से नहीं; विक उन्हें याद रखते श्रीर श्रमल में लाने के द्वारा ही होगा।

# फिल्म की सार्वजनीन सम्भावनाएँ

सिनेमा की कई तस्वीर मेंने देखी हैं, जिनमें कुछ श्रच्छी जगी हैं, कुछ कम श्रच्छी श्रीर कई रही मालूम हुई हैं। प्रश्न है कि ऐसा वयों हुश्रा है; श्रच्छी जो मालूम हुई हैं, सो क्यों ? श्रीर रही जिनको कहना पड़ता है, वह किस वास्ते ?

इसका उत्तर मेरे लिए एकदम साफ नहीं रहा है। यन्यई में, तस्वीर यनते हुए भी मैंने देखी हैं। तय मालूम हुआं कि सिनेमा भी तस्वीर कोरे विचार में से यनती है। जैसी वह देखने में एक सिलिसिलेवार योज होती है, देसी यनते समय नहीं होती। उसे जोड़-जोड़कर पनाना होता है। यह उधर चलने की यात है जहाँ पहले रास्ता यना-यनाया नहीं है। सृष्टि उसी को कहते हैं। इसलिए यह काम यहुत सुरिक्त है। तस्वीरें हैं जिन्हें यदा सोच-समम्कर यनाया गया है। यहुत दिमाग उसमें लगे और फूँक-फूँककर कदम आगे रखा गया; यहुत पेसा उसमें लगा और प्रचार-विज्ञापन भी कम नहीं किया। लेकिन तस्वीर नाकाम रही और सब पेसा ले ह्वी। सितारे उसमें मशहूर थे, गाने अच्छे गले वालों के थे, नाव भी खासे डाले गए थे, लेकिन तस्वीर उभर न सकी। उधर ऐसी तस्वीरें भी हैं, जिनसे, शुरू में हुछ भास न थी; पनाने याते खुद मन में उदास थे; लेकिन तस्वीर इस कदर कामयाय रही कि उन्हें अचरज में रह जाना पड़ा! इसलिए छुछ ऐसा भाव यन गया है कि यह छुछ जूए का दाँव है। सही पड़ा तो क्या कहने, नहीं तो जोखम है। लोगों की तयीयत के यारे में धानुमान लगाकर, सूत्र भी गड़े गए हैं कि तस्वीर में सितारे स्त वाले चाहिएँ, नाच इतने श्रोर गाने इतने होने चाहिएँ। प्रेमचन्द ने, जिसे सिनेमा की बोली में 'इन्टरटेनमेंट वेल्मू' कहा, यानी लास्य- हश्य, वह झमुक मात्रा में होने चाहिएँ। तस्वीर तैयार की जातो हैं, जिनमें इन नुस्खों को काम में लाया जाता है, श्रीर श्रगर वे नहीं चलतीं श्रीर पैसा भरपूर नहीं लातीं तो उन नुस्खों की दवाशों में जरा छुछ फेरबदल कर दिया जाता है।

हिन्दुस्तान में श्रकक्षर तस्त्रीरों का विचार वाहर से लिया जाता है। जैसे, श्रमुक सिवारे हमारी टोली में हैं तो उनके हिसाय से कहानी गढ़ी जाती है। इस प्रकार शकसर तस्त्रीर की कहानी श्रापस में ही, गढ़ ली जाती है, श्रीर पोड्य सर-डाइरेक्टर से श्रलग कयाकार की श्राव-श्यकता नहीं रहती। प्रोड्यूसर पैसे के जोखम की दृष्टि से श्रीर डाय-रेक्टर तात्कालिक मर्यादाश्चों की दृष्टि से चलता है। इस तरह श्रयी श्रीर साधन की, यानी टैकनीक की मर्यादाश्रों के श्रधीन, चित्र के श्रर्थ को रहना होता है। विजायतों में सिनेमा साधन है धौर यद्यपि उसकी मर्यादाएँ हैं फिर भी वे उद्देश्य पर नहीं श्रातीं । साधन श्रधिकांश वहां साध्य के श्रधीन है। यहाँ श्रभी साध्य की उतनी स्वतन्त्र प्रतिष्टा नहीं है। उसे साधन के श्रधीन रहना पह रहा है। वहाँ की वहुत श्रधिक तस्वीरें प्रन्यों का आधार लेती हैं, जो सिनेमा की दृष्टि से नहीं लिखे गए होते ! उनमें मर्मानुभृति थी, इसलिए पर्दे पर श्राई तो वह कथा वहाँ भी कामयाव रही । चित्र बनाने में मूलकथा पर वहाँ उतना श्रारोप नहीं लागा नाता । यहाँ घ्रव्वल तो, उधर देखना घावश्यक नहीं समसा जाता, फिर किसी प्रन्य को लिया भी तो उसकी शक्त-मुरत इतनी सिनेमाई वना दी जाती है कि पहचानी न जाय । शरतचन्द्र की कथार्थों के साथ यह प्रयस्न रहा कि मूल शरत्भाव को दिया जाय श्रीर परिणाम.

बहुत श्रन्दा हुश्रा। 'देवदास' की सफलता श्रय तक याद की जाती है, श्रीर उसका मुख्य कारण में यह मानता हूं कि टसमें शास्-भाव श्रिषकाधिक सुरचित रखा गया। रवीन्द्रनाथ श्रीर प्रेमचन्द्र के साथ ऐसा नहीं हुश्रा, उन्हें सिनेमाई रंग पहनाना श्रावरयक समका गया, श्रीर उससे तस्त्रीर बनी नहीं दिगदी है।

सिनेमा की भाषा रूप की भाषा है, इसलिए इसका प्रभाव न्यापक है और तात्कालिक है। भाषाओं में भेद है पर भाव और रूप की श्रपील एक है। इस तरह सिनेमा में सम्भावनाएँ जयरद्दत हैं। लेकिन रूप चित्र-विचित्र हैं श्रोर सहसा सीघा कोई अर्थ वह प्रदान नहीं करता। कहते हैं द्रेवर यहाँ स्य कहीं फेला हुआ है, स्य-कुछ उसी से दर्यमान है, लेकिन श्राँख खोलकर देखने से यह रूपाकारमय जगत इतना दिखता है कि ईरवर दिखना श्रसम्भव रहता है। यानी रूप की विविधता को यामने वाला एक उसमें पिरोया हुआ श्रये होना श्रावश्यक है। श्रन्यथा सारा रूप-विधान व्यर्थ हो जायगा। जिनको 'स्टर्स्ट पिरचरस्' कहते हैं, वे बहुत देर तक यहुत लोगों के मनों को नहीं रोक पातीं, उसका यही कारण है। उनमें श्रथं की एकता नहीं रहती, तिर्फ, विविधता रहती है।

जो प्रश्न मेंने पहले अपने सामने रखा कि वस्त्रीरें शब्दी और रही
सुक्ते किस कारण लगी हैं, तो इसके उत्तर में में इसी निर्णय पर आया
हूँ कि जिनमें समूचे रूप-विधान के नीचे प्रभाव और अर्थ की एकप्त्रता
रही है वे तो गहरा असर डाज सकी हैं, और उन्होंने मन को पक्ष् जिया है। और जिनमें सिर्फ विचित्रता है, वह देखते-देखते दिखर गई
> हैं, और मन में कोई याद नहीं छोड़ गई हैं।

ह्स 'एक' चीन को में 'फ़िय' कहता हूँ। 'फ़ेय' से मन्दिर-मिन्जद-तिनें की छोर ध्यान न जाय। 'फ़ेय' यानी एक महद्-भाव। उसकी छपने सिनेमा-चेत्र में में कमी देखता हूँ। शुरू में यह घीन हुद्ध छंश में थी और तय हुद्ध स्मरणीय चित्र यने। इधर व्यावसायिकता के देख में, उधर ध्यान कम है, टेंकनीक की चिन्ता ज्यादा है। टेंकनीक की वात तो ठीक ही है। पर अर्थ वहाँ है, इति वहाँ नहीं है। उस महद्-भाव को हम वाहर से नहीं ला सकते। यानी वह तरकीय की चीज नहीं है, नारे-मण्डे और तलवार-तमन्चे से उसकी कमी भरी नहीं ला सकती। यिक इस ढंग की तरकीयें तस्वीर को उलटे खोखला और हलका वनाती हैं। नहीं, अर्थ और विचार की एक वेदना होनी चाहिए जिसमें से कथा-चित्र निकले। जरूरी नहीं हैं कि उस कथा-चित्र में नाच हो ही, या गाने भी हों हीं। यहाँ तक हो सकता है कि उसके प्रेम में नाज़-नखरे न हों, तथ जबरदस्ती इन चीजों को उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। और कोई कारण नहीं कि वह चित्र लोगों के मनों को बाँधे न रखे। विलायतों से हम देख सकते हैं कि न केवल ऐसे चित्र वने हैं और कामयाब हुए हैं, यिक जो कामयाब हुए हैं, वह सब लगभग ऐसे ही

में नहीं जानता कि फिल्म-व्यवसाय इस वस्तु को, 'क्रेथ' को, कहाँ से पाए ? लेकिन प्रगति होगी तो उसी के संयोग से होगी। दो चीज हैं—कल्पना श्रोर हिसाय। दोनों यों उलटी दिखती हैं, पर दोनों के योग के बिना न कभी कुछ हुश्रा है श्रोर न होगा। इसमें भी, कल्पना को इतना प्रवल होना होगा कि वह हिसाय को श्राकृष्ट श्रोर श्रधीन रखे। हिसाव श्रनिवार्य तन्त्व है श्रोर पैसे की लागत श्रोर श्रामद के पत्त के प्रति सोए रहने से नहीं चलेगा। सोएगा सो खोएगा। लेकिन जागने के मायने हिसाव में वैधा रहना नहीं है, बिलक श्रादर्श के प्रति जागरूक रहना है।

सिनेमा की सम्भावनाओं के प्रति सब शक्तियाँ जग रही हैं। भारत में हुआ और हो रहा फिल्मों का अन्तर्राष्ट्रीय मेला उसका प्रमाण है। देशों को सरकारें उधर ध्यान दे रही हैं और उस माध्यम से अपना काम भी ले रही हैं। सरकारों का उधर मन जाना आवश्यक है, पर वह अच्छा है तो खतरे से भी खाली नहीं है। सरकार एक वह संस्था है जिसे मानव-जाित ने श्रपने व्यवस्था विकास में श्रपने लिये सिरजा है। यह संस्था श्रविशय वैज्ञानिक श्रीर व्यापक वनती जा रही है। पर पक बढ़े पैमाने पर वह एक स्थापित स्वार्थ भी यन सकती है। सिनेमा की सम्भावनाएँ इन राष्ट्रीय स्वार्थों श्रथवा स्वार्थ-संवर्षों से घर जाएँ, यह इष्ट न होगा। विज्ञान श्रीर वैज्ञानिक साधनों के साथ श्राज इन्छ्र यही बीत रहा है। ज्ञान श्रीर विज्ञान, मानव-जाित की सम्पत्ति नहीं, यितक राष्ट्र-सरकारों के स्वरव श्रधिक हैं। ऐसे वह श्रापसी स्पर्दा में जितना नाश करते हैं, उतनी समृद्धि नहीं साधते। जरूरी है कि सिनेमा उस महद्भाव से जुड़ा रहे को मानव-जाित की एकता में निष्टा रखता है श्रीर इस तरह प्रेम श्रीर सहानुभूति की टेक को किसी कीमत छोड़ने को तैयार नहीं है।

श्रावरयकता है कि वे लोग जो शक्ति के यजाय नीति श्रीर राष्ट्र की जगह मानव की भाषा में सोचते हैं, फिल्म के जन-माध्यम के उपभोग की तरफ घ्यान दें श्रीर उसको सार्वजनिक हित श्रीर जागरण में नियोजित रखें।

# होली

होती राग-रंग का त्योहार है। भारत के पर्व प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। प्रकृति के दोनों ही पहलू हैं: श्रन्तः श्रौर वाहा। वाह्यप्रकृति जैसे श्रद्धांश्रों का हेर-फेर हर श्रद्धतु-परिवर्तन के साथ श्राप एक त्योहार लगा पाइयेगा। मनुष्य की श्रन्तः प्रकृति का भी फिर उनके साथ मेल साधा गया है।

घटनाएँ तो काल के प्रवाह में होती ही हैं। उस समय के लिए वे वहुत महत्त्वपूर्ण जान पड़ती हैं। पर वे होती थ्रांर वीत जाती हैं। इससे घटना को हमारे यहाँ वहुत महत्त्व नहीं है; उनको लड़ी में पिरोकर वाकायदा इतिहास की माला तैयार करने का रिवाज यहाँ नहीं रहा है। घटना की लौकिकता पर कल्पना का खलौकिक रंग इस तरह चढ़ने दिया गया है कि वह राजनीति का इतिहास न रहकर संस्कृति की गाया वन गई है। ऐसे कुछ खोया जाता है, यह तो जान नहीं पड़ता। विक जो रहने श्रोर रखने लायक है, श्रानन्द श्रोर उल्लास के रस में मिलकर, वह जातीय जीवन के शायों में समा जाता है। श्रक्षण से जिल्द में वाँधकर कितायी ज्ञान बना के उसे नहीं रखना पढ़ता।

एक बात श्रोर भी है। किताबी ज्ञान जीवन को वाँट देता है। एक तरफ श्रच्छा, दूसरी तरफ दुरा, उजला श्रोर काला, 'सु'श्रोर 'दु' ऐसे वर्ग पैदा हो श्राते हैं। एक तरफ तिलकधारी पंडित है तो दूसरी तरफ उच्छिष्ट श्रवम । यों श्रेणियाँ समाज में तनाव दालती हेंश्रोर द्वाव, जिस में से जातीय जीवन के स्वास्थ्य के लिए नाना विकार छोर विप पेदा होते हैं । श्रावश्यक है कि वह धुटन निकले श्रोर जीवन का प्रवाह श्रपने सम पर चलता चला जाय ।

भारत के त्योहार कुछ ऐसा श्रवसर देते हैं। श्रापसी द्याव उस समय खुल रहते श्रीर श्रामोद-प्रमोद में जैसे धुलकर साफ्न हो जाते हैं। जैसे श्रादमी नहाता है; उन पर्वों पर हमारा सामूहिक जीवन उसी तरह नहा उठता है। रोध हट जाते हैं, रोम खुल जाते हैं श्रीर प्रफुछता श्रागे गति सहज लेती हैं।

- जीवन यों नकार-निपेध के विना तो चलता नहीं । नाना मर्वादाएँ हैं। उन्हीं के भीतर से सभ्यता श्रीर संस्कृति का निर्माण होता है। लेकिन उनका उपयोग सापेच है, ज्यादे गहरा उन्हें नहीं जाने दिया जा सकता । जज श्रीर श्रपराधी, शासक श्रीर शासित, दमनकारी श्रीर विद्रोही—सनातन भाव से इन दो भागों में बेंट कर तो जीवन दूभर हो रहेगा। बुद्धि की श्रीर प्राण की जड़ाई ही घलतो रहे तो जीना हराम हो जाय । स्राखिर नरक उस निविद हुन्ह के सिवा स्रोर क्या है ? निश्चय उस द्वन्द्व से एकदम छुटकारा किसी को प्राप्त नहीं हैं। मुक्त-पुरुष करुपना-पुरुष ही है, न कोई बुद्धि से बुट्टी पाकर धौर प्राण से तत्सम होकर निवान्त प्राणी ही यन सकता है। फिर भी यीच-यीच में इस युद्ध को सन्धि थौर विराम भवश्य मिन्नते रहने चाहिए। सच यह है कि इन दोनों के यीच सन्तुलन की श्रवस्था ही का नाम जिन्दगी है। किन्तु यह सन्तुलन रियर कभी नहीं होता, उसको उत्तरोत्तर देंदे उठते नाना होता है। यह काम श्रादर्श के श्राग्रह श्रीर यथार्थ के निपंध से नहीं हो सकता। इसके लिए तो समृचे जीवन की महर्प स्वीकृति चाहिए ।

जीवन में वह विरोध कहीं है ही नहीं। जिस के दो तट नहीं, पह नदी क्या ? इसलिए इस किनारे श्रीर उस किनारे का धन्तर ही हमारा सर्वस्व है, श्रसिलयत उसी में है। एक तट दूसरे से निरपेत्त रहे तो वह वृथा है। तय वह है ही नहीं। दोनों एक-दूसरे को श्रर्थ देते हैं, परस्पर में ही वे सार्थक हैं, श्रन्यथा निर्धक हैं। यथार्थ की सतह को उठना न हो तो वह एक जकड़ यन जाता है। वर्तमान, जिसके श्रागे भविष्य नहीं है, निरा यन्धन हैं। श्रीर भविष्य का कुछ मतलय ही नहीं श्रगर श्राधार में वर्तमान न हो। भविष्य है वह श्रादर्श जिसकी सत्यता श्राज के यथार्थ से श्रसंगत होकर मिथ्या हो जाती है।

यही तो ज़िन्दगी का मज़ा है, हम खासा एक नाटक श्रपने बीच खेलते रहते हैं। जीवन एक कीड़ा ही तो है। हम सब श्रादमी हैं, लेकिन मन-बुम्मव्वल के लिए एक राजा है दूसरा रंक है, एक मालिक दूसरा चाकर, एक साधु दूसरा दुष्ट, एक न्यायी दूसरा श्रपराधी। मन-बुम्मव्वल शब्द यहाँ शायद श्रच्छा न लगे। लेकिन सच यह कि कौन जानता है कि जिसे न्यायी कहते हैं वह श्रपराधी ही नहीं है। इसलिए सच में ये भेद फाँक नहीं करते। भगवान के सब एक-से बालक हैं श्रीर एक-से श्रपराधी हैं। भेद हमने बनाए हैं, क्योंकि खेल भेद के बिना खेला भी नहीं जा सकता। बैसे राग-रंग उसमें नहीं पड़ता।

पर खेल कष्टकर भी होता है। राजा भूल जाता है कि यह खेल है और वह ऐंठकर चलता है, तब रंक को भी खेल की यात भूलकर श्रपने मन में गुस्सा लाना होता है।

लोग कहते हैं यह गुस्सा बड़ी चीज़ है। इसमें से प्रगति होती है श्रीर क्रान्ति होती है। सच है कि जब तक वह है गुस्सा श्रवश्य बड़ी ही चीज़ है, न रहे तब वह छोटी चीज़ दीख श्राए; यह बात दूसरी है। तो ऐसे मान है श्रीर श्रपमान है, दर्प-भाव है श्रीर हीन-भाव है। वे श्रवास्तिवक हैं, यह बात सुनने में श्रीर कहने में श्रासान लगेगी। घायल की गित घायल ही जानता है। इससे वह बात कहने-सुनने की नहीं है। धनपित श्रीर दलपित को कैसे बताया जाय कि उनका मान श्रीर श्रातंक उनका श्रपना नहीं है, वह तो दूसरों के मानने का है। इससे उस इन्जत की कुं ली दूसरों के पास रहती है। तभी तो तक़त उत्तर गए हैं श्रीर श्रद्धर धनशाली को दर-दर का हो रहना पड़ा है। इससे दर्पी श्रपने में तो दयनीय ही हैं। उधर कैंसे बताया जाय रंक को, शासित को, श्रपराधी को, दुष्ट को, हीन श्रीर दीन को कि वे वह नहीं हैं जो वह सममते हैं कि हैं। इससे वास्तव को, तथ तक वह है, वास्तव ही मान लेना मला है; गरचे सघ यह है कि श्रसल वास्तव तो खेल है। गुस्सा खेल वाला हो तब श्रपनी जगह वह भी ग़लत नहीं, पर मेल वाला गुस्सा खेल के मज़े को कम करता है।

होली में हम रंग यहाते हैं—वह रंग श्रगर श्रादमी का खून होने लगे तो श्राप सोचिए कि क्या उसमें होली का मज़ा लिया जा सकेगा! खून से जो खेली जायगी उसे सच्ची होली नहीं कहा जा सकता। वह मूठी होली है। श्रवश्य खेल का नियम मंग करने से वह हुई है। हर खेल का नियम होता है। जीवन के खेल का भी है। उस खेल में मृत्यु नहीं श्रा जायगी, सो नहीं। पर वह स्वेच्छित मृत्यु होगी। वह पूरक होगी, जीवन की विजय की वह साधिका होगी। ऐसी होकर मृत्यु श्रपने स्थान पर होगी। लेकिन श्रय लाखों-लाख को युद्ध के नाम पर जो मौत यलात दी जा रही है वह किसी तरह हमारे श्रमली खेज का श्रंश नहीं हो सकती। श्रवश्य उसमें कहीं गहरी मूल श्रीर गड़यड़ कारण हुई है। श्रवश्य वह मानवता पर खेली जाने वाली एक गहरी घोखेयाजी है। हम उसे श्रपना काम समम वैठे हैं श्रीर दुनिया उसी की भाषा में सोचने को लाचार वनी है, यह घोले की सबसे बड़ी सफलता है श्रीर हमारी सबसे वड़ी विढम्यना।

शायद श्रादमी श्रपने दिमाग के ज़ोर से श्रादमियत से दूर जा भटका है। एक मेद तो श्रकृति ने उसे श्रादि से ही दिया। वह स्त्री श्रीर पुरुष का मेद। उस मेद का प्रयोजन या सृष्टि। भेद होकर तो वह कप्टकर ही था श्रीर उस में भिन्न होकर स्त्री-पुरुष शापस में श्रय भी जूम रहे हैं; जह रहे हैं श्रीर मिल रहे हैं श्रीर फिर जह रहे हैं। इस तरह वे स्जन कर रहे हें ग्रोर फिर-फिर सर्जन के लिए श्रपने को हठात् बाध्य पा रहे हैं। इसको तो हम सचमुच काम का युद्ध कह सकते हैं। काम निःसन्देह काम की चीज़ है। मत सोचिए कि इस युद्ध में कम लोग काम श्रा रहे हैं। घर-घर इसका मोर्चा है श्रोर ममीतक उसका रूप है। यह युद्ध तो हुन्नु सारवान वस्तु भी है। दूसरी तरह की लड़ाइयाँ दिमागी भूतों की मालूम होती हैं। श्रमित्वयत से वह यहुत दूर चली जाती है। इसलिए कागजी इतिहास के पन्ने कितने भी चाहे उससे-रंग डाले जार्ये प्रकृत इतिहास के मानस-पट पर उतनी गहरी लक्षीरें नहीं खिंचतीं। गुरसा कितना भी भीपण हो, होकर जब बीत जाता है तो याद नहीं रहता, प्यार याद में सदा ही धड़कता है।

काम धौर कामना खराध चीज नहीं हैं। चीज खराब बहाचर्य भी नहीं है। पर दोनों श्रापस में रूटते हैं तब खराबी पैदा होती है। में नहीं जानता कि ब्रह्मचर्य काम को पोषण नयों नहीं दे सकता। ईरवर श्रनन्त-काम-रूप जगत् का संचालन करता है तो क्या इसी सामर्थ्य से नहीं कि वह स्वयं निष्काम है ? गांधी ने श्रपने जीवन-काल में जाने कितने न विवाह रचाये! राष्ट्रीय यहत्त्व का उस काल में शायद ही कोई विवाह होगा जिसके योगायोग में गांधी का हाथ न हो। ब्रह्मचर्य, जो काम श्रीर कामना से उरतां श्रीर द्वेष करता है, जो उनके प्रति मुस्करा नहीं सकता, मेरी समम से श्रनीश्वरीय वस्तु है। कौन जाने उसके मूल में ईरवर न होकर शैतान हो।

श्रसता में तटों में जो टकराहट चला करती है वह समस्याएँ पैदा करती है। टकराहट न हो तो मीठी-मीठी लहरें उनके यीच लहराती रहें जो सुन्दर तो जान पहें फिर भी समस्या-सी न लगें। संस्कृति, साहित्य, धर्म श्रीर नीति सय मेरे विचार में यही काम करते हैं, प्राणों में तो सामर्थ्य श्रीर वेग मौलिक हैं। मूल में प्राण का मतलय ही है चित्-शक्ति। याहर की तरफ श्रवरोध पाकर वह सामर्थ्य श्रीर वेग संहार की श्रोर मुद्दता है, प्रकृत उपयोग उसका निर्माण है। संहार देखकर सामर्थ्य से इम्कार करना यहां भारी जहता श्रोर कायरता है। नाम श्राध्यात्मिक है देने से मूर्जता बुद्दिमत्ता नहीं वन जाती, न संहार का शोर या शोक मनाने से संहार कर सकता है। सामर्थ्य श्रोर वेग श्रपना गुरा होए नहीं सकते। निर्माण नहीं कर सकेंगे तो श्रवश्य उन्हें संवात करना होगा। जालीपन तो श्रकृति में कहीं नहीं है, न रह सकता है। महा-श्रहागढ, जो शून्य दीखता है, सत्यता से मरा है। सत् श्रोर चित् श्रोर श्रानन्द कर्ण-कर्ण, घट-घट में व्याप्त है। हो नहीं सकता कि सामर्थ्य हो श्रोर श्रसमर्थ रहे, वेग हो श्रोर गतिहीन रह जाय। फल तो उसका होगा, रचनात्मक नहीं तो ध्वंसात्मक। वह साधुवाद जो मृतवाद से ढरता है चाहे तो श्रपनी रक्षा में जंगल में भाग जाय, लेकिन भागकर पायगा क्या? मृत का वाल वहाँ भी है, वह हर कहीं है।

स्त्री से पुरुष को छुट्टी नहीं मिल सकती। जब तक पुरुष है यह श्रभूरा है। इससे विवाह को में धनिवार्य धर्म मानता है। पुरुप रहे श्रौर स्त्री से निरपेत्त रहे—यह श्रसत्य है। निरर्धक नहीं, यह शनर्धक है। स्त्री हो और पुरुष को उपेचा देकर वह जीए-यह ग्रसम्भवता है, श्रकृतार्थता है। श्रध्रेपन को पूजना चल नहीं सकता। बहावर्य धवस्य ही परम सत्य हैं, पर उसका मतलय प्रादीपन नहीं है। जो नारी हो नहीं घपनाता, उसे नारीत्व को घपनाना होगा । नर से वही स्त्रा यद सकती है जो नरत्व प्रपने में लाती है। इस आशय में आदर्श कर्प-नारीरवर है। गूरवीर को, यदि शोर्य छोर वार्य उसका प्रहिमक (पानी किंचित स्त्रीत्व से सम्मिश्र) नहीं है तो. घनत में स्त्री की राग्ए में शिर्ना होगा। नर का श्रादर्श नर में नहीं है, न नारी का नारी में। नर को नरस्व के श्रीर नारी को नारीस्व के घेरे में केंद्र रफने के रूप में जो ब्रह्मचर्य की रहा देखते हैं वे सस्य को नहीं देखना चाहते, धरने एट में ही दृष्टि गाड़ रखना चाहते हैं। जीना और जीवना सस्य है। एट मी सदा इटना और हारना पड़ता है। कारण सन्य सन्दर्शता है, धट श्रधुरापन है।

होली ख़ुल खेलने का पर्व हैं। मर्यादाएँ उस श्रवसर पर पूजी नहीं जातीं, वह मन्द दीख श्राती हैं। श्रावेगों को श्रवसर मिलता है। मेरा मानना है, इससे प्रकृत मर्यादाओं पर इति नहीं प्राती, बल्क उनके पालन में श्रागे कुछ सहायता ही मिलती है। विधि-निपेधों की जकड़ के यीच ज़िन्दगी जो पीली पढ़ रहती है, श्रयीर, गुलाल श्रौर टेस् की वखेर घोर योद्यार में से घ्रपने लिए कुछ लालिमा पा जाती है। स्त्री श्रोर पुरुष श्रपने-श्रपने ध्यान को भूलकर एक-द्सरे को स्वीकारने की श्रीर यदते हैं, पिचकारियों से पानी श्रीर कनखियों से प्यार फेंकते हैं। नीति श्रौर राजनीति उस रोज़ श्रपनी जगह जा वैठती हैं, श्रपनी प्रमुता में श्रासन जमाकर ज़िन्दगी पर छाई नहीं रहतीं। ज़िन्दगी उस दिन कुछ काल यस शीत के हाथ हो रहती है और वह उसे मल-मसलकर निखार देती है। श्रादमी जो हँका रहता है, उचाहकर उसे श्रपने ही सत्य की यथार्थता को प्रत्यच करने देती हैं। सुन्दर हम चाहते हैं, कदर्र्य से कतरात हैं - होली में सब एकमएक हो जाता है। मानो गुसलखाने की नल की टॉटी से वाहर आकर खुले प्रकृति के सरोवर में डुयकी लगाकर हम स्नान करने का श्रवसर पाते हैं। यह हम श्रहंजीवियों के लिए उतनी दुरी वात नहीं, कुछ श्रद्भी ही वात है।

# जीने का हक

" इस तरह तुमने जीने का हक खो दिया है श्रोर देश श्रोर राजा के नाम पर तुम्हें सज़ा दी जाती है कि तुम खत्म कर दिये जाथो।" ये शब्द विलायत के एक जन ने होनहार उम्र के एक श्रादमी पर फैसला देते हुए कहे।

श्रपराध क्या या श्रीर श्रपराधी कीन या, इसे जाने दोजिए। श्रप-राधी कृटनीतिक रहा होगा श्रीर श्रांज की खयर है कि श्रपराधी को फाँसी दे दी गई। पर मान लीजिए कि जुर्म नैतिक ही हो श्रीर मुजरिम श्रन्त में बच तक जाय। उस फर्क से हक की यात के यारे में फर्क नहीं पड़ता। श्रीर सवाल उस जुनियादी जीने के हक का है।

कपर से लगता है कि यह हक देश श्रोर राजा के हाय में या उनके प्रतिनिधि-रूप श्रमुक जज के हाय में है। पर देश कई हैं श्रीर उतने ही राजा समिक्कए। एक राज में फिर श्रनेक जज हैं। श्रीने श्रीर न जीने देने का श्रधिकार इस तरह खासा विकेन्द्रित है श्रीर सुविधापूर्वक हजारों-लाखों में यिखरा हुश्रा है।

स्पष्ट है कि एक देश श्रीर एक राजा की दूसरे देश श्रीर दूसरे राजा के साथ ठन जाय तो दोनों में से हर एक देश को श्रधिकार श्रा जाता है कि वह दूसरे का प्रा सफाया कर दे। इसी श्रधिकार के श्राधार पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती श्रीर सन्धियाँ की जाती हैं। शायद मरना इस दुनिया में काफी तेजी से नहीं होता। पैदा होने से कहीं कम लोग मरते हैं। इस दिसाय में श्रादि तत्त्वों की श्रोर से श्राकिस्मक संयोगों के रूप में भी सहायता मिलती रहती है। फिर भी जमानामा बरावर नहीं होता। जीने का पलढ़ा मरने से भारी ही रहा श्राता है। इससे एक श्रितिरक्त काम के श्राविष्कार का बोक मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ता रहता है। वह काम है, मारना। श्रपने-श्राप श्रगर काफी संख्या में लोग नहीं मरते हैं श्रीर जीये जाने का श्रायह रखते हैं तो जरूर इस श्रवस्था को सुधारना होगा श्रोर मारने की एक वैधानिक पद्दित को श्रपने बीच सुरक्तित श्रीर प्रतिष्ठित रखना होगा।

मारने के यहुत से प्रकार हैं। पर वैध कुछ ही हैं, शेष अवैध हैं। उपादेय वे प्रकार है जहाँ मारने में योग देने वाले व्यक्ति अनुभव करते हैं—िक उन्होंने एक गुरु-गम्भीर कर्त्तव्य-पालन के निमित्त ऐसा किया है। अतः वैसा करने के लिए उन्हें उचित गौरव और पुरस्कार भी दिया जाता है। सेनापित, क्रान्तिकारी, शूरवीर और विलदानी वैसे ही उदा-हरणीय लोग हैं। ये लोग आवेश की जगह उद्देश्य से, प्रमाद की जगह स्फूर्ति से, घृणा की जगह उत्साद से, स्वार्थ की जगह परमार्थ से और क्रियने के यजाय उजागर मारते हैं। मारकर उनके चित्त में ग्लानि नहीं होती, मान भरता है। पर मानना होगा कि कपर के लोगों का मारना उत्सुष्ट कितना भी हो, पूरी तरह शान्त भाव से नहीं होता। उन विधियों में कुछ खतरा भी समाया रहता है। विधि मारने की सच्ची वैज्ञानिक वह है जहीं भाद शान्त हो, खतरा शून्य हो और व्यक्ति केवल विधान का उपकरण हो।

जज के हाथ मारने का जो विशेष प्रकार श्राया है, मानना होगा कि वह ही सम्पूर्णतया शान्त श्रीर निष्काम प्रकार है। उसके काम में सहायता करने वाले वकील श्रीर जल्लाद की निस्पृहता श्रीर भी वढ़ी-चढ़ी माननी होगी।

जो श्रागे जी ही नहीं सकता इतना जी चुका है, उसकी सहायता

के लिए तो काल हैं। ठीक समय पर ठएके पास वह था पहुँचता है श्रीर चूकता नहीं। लेकिन जो जी सकते हैं उन्हें अपनी सहायता से मरने का हक नहीं हैं। श्रीक ! वह पाप है। नौंसी की सज़ा पाया हुआ कोई आत्मवात कर ले तो यह आरी श्रधमें हैं। ऐसे फौंसी देने वालों पर ऋण शेप रह जाता हैं। उनहें उक्त जाता का श्रवसर चाहिए। इस-लिए जी-जान से श्रीर श्रयक सेवा से उन्हें उसे जिलाये रखना पढ़ता है कि ठीक मुहूर्त पर उसे मारने का कर्तव्य वे उसके प्रति द्रा कर सकें।

धर्म का तस्त्र गृह यताया है। यह मितिमान उसमें चकरा जाते हैं। जो जानता है वही जानता है। यथार्थ में कोई छपने छापे से दाहर नहीं जानता। इससे उस जज के भीतर की कौन कहे जो मुँह से कहता धोर कलम से लिखता है कि एक की जान पर था दनती है। न उनकी ही कथा कही जा सकती है, जो जज की बात को धपनी जान पर लेकर उसकी जजी को बहाल करता है।

धर्म का तस्त्र गृढ़ हैं, क्योंकि इसी के सहारे हम श्रापस में मरते श्रोर मारते हुए जीये चल रहे हैं।

वह ठीक । लेकिन क्या यह सपमुच ज़रूरी है कि मारने दा हम एक ज्ञान बनायें और विधान बनायें ? ज़रूरी है कि हम नहीं कि हमें पह हक है ? क्या मारने का काम इतना मीधा और माफ नहीं है कि वहस की उसमें ज़रूरत न रह जाय । शेर शिकार मारता है—क्या एयमें उसे किसी का समर्थन चाहिए ? क्या घटना ध्रपने में इतनी मच वम्तु नहीं कि उसके ममर्थन की शास्त्र दने ? प्या ताकत खुद में ही हक नहीं ? ध्रगर ताकत है, तो यह भी है कि मारा जायगा । वादन नहीं तो ध्रपने से क्या करे ? इसमें क्या चीज़ साफ नहीं है ? धीर जो माफ है इन्साफ भी वहीं है ।

जज ने जो किया देश और राजा के नाम पर । यागे २८कर होई सानवना के नाम पर वह कर सकता है। साथ ही लोग हो सरते हैं हो देवी-देवता के नाम पर नर की यांज चढ़ाएँ। वहरहां नाम बहुत हैं प्रभाव के विना चल नहीं सकता है। इससे ग्रोर प्राइमी बहुत हैं ग्रोर यहां के विना चल नहीं सकता है। किसी भी मन्त्र के साथ हो, जाइमी का होमना जारी रहने वाला है। सचमुच उस यज्ञ पर कोई प्रापित नहीं हो सकेगी। वह प्रेम केसा जहाँ ज्ञादमी की जान न ली जा सके ? जान ऐसी पवित्र वस्ता तो दुनिया का खेल चलेगा कैसे ? यही तो संसार का रस है स्रोर इसी से द्या-माया मीठी लगती है। पर तरह-तरह के तकी, नामों छोर मन्त्रों के योग से सहज को गिरष्ट, स्पष्ट को गूड़ और साफ को उलमा वनाने की कोशिश है, वह नाहक। क्ष्य था कि मारना न था। क्ष्य होगा कि पह चात इतनी खुली उजागर है कि ऊपर किसी तरह की बुनावट उसे दक नहीं सकती। या तो मारना गलत है फ्रोर कभी कहीं भी सही मारना न रहे। मारना ग्रमर है। नहीं है, या सही है तो उसके लिए उतना ही ज़रुरी है कि उस पर उटा रहा नाय श्रीर कोई-न-कोई समर्थन बनाकर उसे दे हिया जाय। पर सवाल जीने और उसके हक का है। जीना कहाँ से मिलता है? वह देश से, राजा से श्रोर कानून से मिलता देखा नहीं जाता। माता-विता से मिलता है —यह माना जा सके तो माँ-धाप को उसे लेने का भी हक पहुँचेगा। वह हक उन्हें नहीं है। यानी वे नये जीवन के कर्ता नहीं, करण (माध्यम ) ही हैं। व्यक्ति प्रपने से जीता समस्ता जाय तो ग्रपने से जीवन समाप्त करने का भी वह श्रीधकारी हो। पर ऐसा भी नहीं है। इससे होने का हक खुद व्यक्ति से, माता-पिता से या देश-राजा से प्राप्त नहीं होता। हर एक का होना श्रोर जोना जुड़ा है उस म्राहि कारण से जो म्रखगढ, मनन्त मोर स्वयंभाव से हैं। उद्य होना वहाँ से हैं, इससे विलीन भी होना वहीं है। जीने की डोर जिसके हाथ है, उसे खींचने की भी उसी के हाथ है। यहाँ जिसने भेजा है, उसे होह किसके उठाये उसे यहाँ से उठना हो ? जीने श्रीर मरने के हक के यारे में इससे बुनियादी भ्रीर क्या कहा जाय ?

लेकिन जुर्म ? पर क्या वह एक का है ? क्या जो मुजरिम हें इसी-लिए नहीं है कि कोई जज भी हैं। क्या हुए साधु से श्रलग होकर हो सकता है ? उनको श्रलग रख-मानकर हमारा खेल चलने में सुभीता होता है सही, पर हुए को मारने से साधु जीता है यह समम्मना मूल है। श्रपराध का श्रोर क्याय का शास्त्र श्रपने लिए जो भी चाहे नियमो-पनियम रचे, पर क्या यह उसकी कृपा न होगी कि जीने के हक को वह वहाँ से न खींचे जहाँ वह है ?

कय होगा कि हम समर्सेंगे कि श्रभियुक्त जज से श्रलग नहीं है श्रीर श्रलग होकर वह जज का भी जज है; श्रीर श्रपराधी की मारना श्रपराध को जिलाना है।

# ज़रूरी भेदाभेद

एशोसिएशन का सदस्य ती मैं नहीं हूँ, सदस्य कहीं का भी नहीं हूँ, पर एक मित्र सदस्य हैं, उनकी वजह से कभी-कभी यहाँ थ्रा जाता हूँ। एसोसिएशन को ज्ञात हुआ है कि मैं विलायत गया हूँ, थ्रंग्रेजी बोल लेता हूँ, थ्रतः मेरी उपस्थित उन्हें थ्रिय नहीं होती।

यही क्यों, कुछ लोगों से वहाँ वेतकत्लुफी भी हो गई है। एक हैं लाला महेश्वरनाथ जी। यहुत जिन्दादिल आदमी हैं। वकील हैं, श्रार अच्छे बढ़े वकील हैं। जायदाद भी है। श्रध्ययनशील हैं श्रार नये विचारों के प्रशंसक हैं। सार्वजिनिक सेवा के कामों में श्रच्छा योग देते रहते हैं। दिल खोलकर सँभलते श्रीर बात करते हैं। मैं उन से प्रभावित हूँ।

श्राज वीच में मसला लोशलिज़म का था और वैठक सरगर्म थी।

महेरवर जी की सोशलिज़म का क़ायल होने से कोई बचाव नहीं
दीखता। उन्हें श्रचरज है कि कोई श्रादमी ईमानदार होकर सोशिलज़म
को माने विना कैसे रह सकता है। "यह सच्ची बात है, कोई ज़बरदस्ती सच्चाई से श्राँख मीचना चाहे तो बात दूसरी, पर सोशिलजम
उजाले के समान साफ़ हैं। हम श्रीर श्राप उसके समर्थक हो सकते हैं,
चाहें तो विरोधी हो सकते हैं। पर हमारे समर्थन श्रीर विरोध की
गिनती क्या है ? सोशिलज़म युग-सत्य है, वह युग-धर्म है।

में इस तरह की यांतों के बीच में इन्द्र विनृद्ध वन जाता हूं, — मस्य क्या है, यह में नहीं जानता। श्रीर तथ कोई निम्नान्त होक्स सामने कहता है कि सत्य ध्रमुक भ्रीर श्रमुक है, तय में सम्मन्त्रम उसके चेहरे की और देखकर सीच उठता हूँ 'क्या पता है कि वहीं सत्य हो। तुन स्वयं तो इन्द्र जानते हो नहीं, तय यही केंस्ने कह सकते हो कि यह संघ नहीं है।'

महरवर जी कहते रहे कि "जी होँ, मोशक्तिज़म युग-धर्म है। मनुष्य व्यक्ति यनकर समाप्त नहीं है। वह समाज का छंग है। समाज व्यक्ति सं वहीं सत्ता है। व्यक्तिगत परिभाषा खड़ी करके प्राहर्सी प्रपने को बाँध लेता है, कहता है, 'यह मेरी चीज़, मेरी जायदाय ।' ट्रन तरह जितने स्यक्ति हैं उतन असंस्य स्वार्थ खड़े होते हैं। उन स्यार्थों में संवर्ष होता है स्रोर फलतः क्लेश उत्पन्न होता है। मनुष्य के कर्म में से ग्रीर कर्म-फल में से टसका, यानी एक व्यक्ति का, स्वस्य-भाव उठ जाना चाहिए। एक संस्था हो जो समाज की प्रतिनिधि हो, जिसमें समस्त किन्द्रित हो, -एक सोशिकिस्ट स्टेट । वह संस्था स्वत्वाधिकारी हो,—व्यक्ति समाज-संस्था के हाथ में ही, वह साधन हो, सेवक हो। श्रीर स्टेट ''यानी वह संस्था" ही मूल व्यवसायों की मालिक हो, उपादानों की भी मालिक हो, भूमि की भी मालिक हो, घोर फिर वैदावार की भी मालिक वहीं हो। व्यक्ति को श्रापाधायी न वर्त दी जाय।—देखिए न ग्राज एक दाम हे दूसरा प्रमु है। एक क्यों,—जय दस दास है तय एक प्रसु है। लट्डाइयों होती हैं,— कभी देश-वेस और दायित्व-रहा के नाम पर होती हैं. पर समल में वे लदाह्यों प्रमुखों के स्वार्थों में होती हैं फ्रोर टन्हों के पीपरा के लिए होती हैं। उन युटों में हज़ारों-लाखों आएमी मस्ते हैं। पर उन लाखों की मौत उनको मोटा यनाती है जो युद्ध के प्रमृत्ती कारण होते हैं। यह हालत व्यक्ति-स्वातन्त्र्य से पेटा हुई हैं। सहत्त्र पशु हैं,— वह एक सामाजिक पशु है, नैतिक पशु है, या श्रीर कृद चाहे व्हिए, पर वह हैं श्रीसतन् पशु। समाज का शासन उस पर श्रिनवार्य है। स्वत्व सब समाज में रहे, व्यक्ति निस्स्वत्व हो। व्यक्ति का धर्म श्रात्म- दान है, उसका स्वत्व कुछ नहीं है। कर्तव्य सेवा है।—श्राज इसी जीवन-नीति के श्राधार पर समाज की रचना खड़ी करनी होगी। सोश- लिज़म यही कहता है श्रीर उसके श्रीचित्य का खरढन नहीं किया जा सकता।"

महेरवर जी से श्रसहमत होने के लिए मेरे पास श्रवकाश नहीं है, पर उनकी-सी दृढ़ता भी मुक्त में नहीं है श्रीर न उतनी साफ-साफ वार्ते मुक्ते दीख पाती हैं! यह में जानता हूँ कि मानव पश्च है, फिर भी मन इस घर सन्तुष्ट नहीं होता कि वह पश्च ही है। पश्च हो, पर मानव भी क्या वह नहीं है? श्रीर महेरवर जी की श्रीर सस्प्रह-सम्श्रम के साथ देखता रह जाता हैं।

"श्राप कुछ किहए, लेकिन में तो सोलह श्राने इस चीज़ में वैंध गया हूँ। श्राप जानते हैं, मेरे पास जायदाद है। लेकिन में जानता हूँ वह मेरी नहीं है। में प्रतीचा में हूँ कि कव स्थित बदले श्रीर एक समर्थ सदाशय सोशिलस्ट स्टेट इस सबको श्रपने जुम्मे ले ले। में ख़शी से इसके लिए तैयार होर्जेंगा। सोशलाइज़ेशन हुए बिना उपाय नहीं। यों उलकनें बदती ही जायेंगी। श्राप देखिए, मेरे दस मकान हैं। में उन सब दस मकानों में कैसे रह सकता हूँ? यह बिल्कुल नामुमिकन है। फिर यह चीज़ कि वे दस मकान मेरे हैं, कहीं-न-कहीं फूठ हो जाती है, गृलत हो जाती है। जय यह मुमिकन नहीं है कि में दस मकानों में रह सकूँ, तब यह भी नामुमिकन है कि वे दस मकान मेरे हों। किन्तु, यही सम्भावना श्राज का सबसे ठोस सत्य बनी हुई है। में कहता हूँ यह रोग है, में कहता हूँ यह सूठ है। लेकिन सोशलिएम श्राने में दिन लग सकते हैं, तब तक मुक्ते यह बद्दित ही करते रहना होगा कि दसों मकान मेरे हों श्रीर में उन्हें श्रपना मानूँ,—यद्यिप में श्रपने मन में जानता हूँ कि वे मकान मुक्त से ज्यादा उनके हैं जो श्रपने को

क्तियेदार सममते हें ग्रोर जिन्हें ठनकी जरूरत है।" इस स्थल पर एकाएक रुक्कर मेरी छोर सुदाविय होकर उन्होंने

कहा—"क्यों केलाश चात्र्?"

शायद मैंने कपर नहीं कहा कि जिल मकान में में रहता हूँ वह महे-

र्यरनाथ जी का है। में उनके प्रश्न का छुछ उत्तर नहीं दे सका। उन्होंने फिरपूछा—"न्यों केंजारा यात्र, श्राप क्या कहते हैं ? सोश-

लिइम में ही क्या समाज के रोग का इलाज नहीं है ? हमारी राजनीति के लिए क्या वहीं सिटान्त दिशा-दर्शक नहीं होना चाहिए? हम देंसी समाज-रचना चाहते हैं, केंमी मरकार चाहते हैं, मनुष्यों के आपसी

सम्बन्धों के कैसे नियानक चाहते हैं १— प्राप तो लिखा भी करते हैं,

"में लिखता तो हूँ, पर होटी-होटी यातें लिखता हूँ। पड़ी यातें वहीं माल्म होती हैं। लेखक होकर जानते-जानते मेंने यह जाना है कि यताहण क्या कहते हें १ " में यहा नहीं हैं, विद्वान् नहीं हैं। यही वार्तों में मेरा वश नहीं हैं। इहते हैं, तेलक विवारक होता है। मालूम वो मुक्ते भी ऐसा होता है। पर मेरी विचारकता होटी-छोटी यातों से मुक्ते छुटी नहीं लेने देती। मेरे

महेरवर जी ने सहास प्रसन्तता से कहा — "वाह, ध्याप नहीं कर क्हा-"में इस बारे में क्या कह सकता हूँ।"

सकते तो कीन इह सकता है ?"

मेंने कहा-"मुक्ते मालुम नहीं। मैंने ध्रभी मोशितिहम पर प्रा साहित्य नहीं पड़ा है। पाँच-सात कितायें पड़ी हैं। श्रीर मोशिताइन पर साहिल है इतना कि उसे पड़ने के लिए एक जिन्दगी काही नहीं है।

तय में इस ज़िन्द्रती में उसके परि में क्या कह सकता हूं ?"

महस्वर जी ने कहा-"माई, वरे चतुर हो। घचना कोई नुमने

सीखे।"

पर सुके जब इस तरह श्रपनी ही हार पर चतुर है का श्रेष दिया जाता है, तय में लज्जा से हैंक जाता हैं। हमता है कि देशे प्रज्ञानता कहीं उनके व्यंग का विषय तो नहीं हो रही है।

मैंने कहा--"नहीं, वचने की तो वात नहीं-"

मदेशवर जी योले-"तो क्या यात है ? कहिए न।"

श्रपनी कठिनाई जतलाते हुए मेंने कहा कि जय में समाज की समस्या पर विचारना चाहता हूँ, तभी श्रपने को ठेलकर यह विचार सामने थ्रा खड़ा होता है कि समाज की समस्या के विचार से मेरा क्या सम्बन्ध है। तब मुक्ते मालूम होता है कि सम्बन्ध तो है छौर वह सम्बन्ध बढ़ा घनिष्ठ है। वास्तव में मेरी श्रपनी ही समस्या समाज की भी समस्या है। वे दोनों भिन्न नहीं हैं। व्यक्ति का व्यापक रूप समाज है। पर चूँ कि मैं व्यक्ति हूँ, इसलिए समस्या का निदान श्रीर समाधान मुक्ते मूल-व्यक्ति की परिभाषा में खोजना श्रीर पाना श्रधिक उपयुक्त श्रीर सम्भव मालूम होता है। इस भाँति बात मेरे लिए हवाई श्रीर शास्त्रीय कम हो जाती है श्रीर वह कुछ श्रधिक निकट सानवीय श्रीर जीवित वन जाती है। मेरे लिए एक सवाल यह भी हैं कि मुक्ते रोटी मिले। मिलने पर फिर सवाल होता है कि सममें, कैसे मिली ? इसी सवाल के साथ लगा चला प्राता है देसे का सवाल। वह पैसा काफी या श्रीर ज्यादा क्यों नहीं श्राया ? क्यों ? या कैसे श्राये ? क्यों श्राये ? वह कहाँ से चलकर सुक्त तक श्राता है ? क्यों वह पैसा एक जगह जाकर इकट्टा होता है श्रीर दूसरी जगह पहुँचता ही नहीं ? यह पैसा है क्या ?—ये श्रीर इस तरह के श्रीर-श्रीर सवाल खड़े होते हैं। इन सय सवालों के श्रह्तित्व की सार्थकता तभी है जब कि मूल प्रश्न से उनका नाता जुड़ा रहे । यह मैं घापको यताऊँ कि शंका की प्रवृत्ति सुक में खूय है। शंकाश्रों के प्रत्युत्तर में ही मेरा लेखन-कार्य सम्भव होता है। तव यह तो श्राप न समिक्षए कि मैं यहुत तृप्त श्रीर सन्तुष्ट जीवन जीता हूँ। लेकिन सोशलिश्म के मामले में दखल देने के लिए ऐसा मालूम होता है कि मुक्ते विचारक से श्रधिक विद्वान् होना चाहिए। विद्वान् में नहीं हो पाता, कितार्वे में पढ़ता हूँ, फिर भी वे मुक्ते विद्वान्

नहीं बनावीं। मेरे साथ वो रोग यह लग गया है कि घ्रवीत को में श्राज के सम्बन्ध की श्रपेत्ता में देखना चाहता हूँ, भविष्य का सम्बन्ध भी श्राज से यिठा लेना चाहता हूँ श्रीर विद्या को जीवन पर कसते रहना चाहता हूँ। इसमें, यहुत से श्रवीव श्रीर यहुत से स्वम श्रीर यहुत सी विद्या से मुक्ते हाय घोना पहता है। यह दयनीय हो सकता है छीर में कह सकता हूँ कि श्राप सुक्ते सुक्त पर छोड़ हैं। सोशलिइम का मैं कृतज्ञ हूँ, उससे मुक्ते व्यायाम मिलता है। वह श्रव्हे वार्वालाप की चीन है। लेकिन याज और इस एए मुक्ते क्या और कैसा होना चाहिए, इसकी कोई सुम इस 'इड़म' में से मुक्ते प्राप्त नहीं होती । मुक्ते मालूम होता ई कि में जो-कुछ हूँ, सोशलिस्टिक स्टेटकी पतीचा करता हुन्ना यही बना रह सकता हूँ श्रीर श्रपना सोशलिङ्म अखरड भी रख सकता हैं। उप में उसके यारे में क्या कह सक् ? क्योंकि मेरा केंत्र तो परिमित है न ? सोश-लिजम एक विचार का प्रतीक है। विचार शक्ति है। वह शक्ति किन्तु 'इज्म' की नहीं हैं, उसको मानने वाले लोगों की सचाई की वह रान्ति है । लोगों को जयजयकार के लिए एक पुकार चाहिए किन्तु पुकार का वह शब्द सुख्य उत्साह है। उसी के कारण शब्द में सत्यवा श्रावी है। सीशितिज्म का विधान वैसा ही है, जैसा ऋरडे का कपड़ा। ऋरडे को सस्य दनाने वाला कपड़ा नहीं है, शहीदों का खुन है। सोशिल उम की सफलता यदि हुई है, हो रही है, या होगी, वह नहीं निर्भर है इस यात पर कि सोरालिजन श्रन्ततः क्या है श्रीर क्या नहीं है, प्रत्युत् वह सफलता श्रवलियत है इस पर कि सोशलिस्ट श्रपने जीवन में श्रपने मन्तरवों के साथ कितना श्रमिल श्रीर तलीन है श्रीर कितना वह निस्वियं है। श्रीर धपने निज की श्रीर श्राज की दृष्टि से, श्रयांत् श्रुद्ध व्यवहार की दृष्टि से, यह सोराज-इन्म सुके श्रपने लिए इतना वादमय, इतना हटा हुआ थीर धशास्त्रीय-सा तस्व ज्ञात होता है कि मुक्ते उसमें वहीनता नहीं निहती। धीर में क्या कहें ? धर्म से बड़ी शक्ति में नहीं जानता। पर जीवन से कटरर जय वह एक मतवाद और पन्य का रूप धरता है, तद वही निर्दीर्पता का दहाना श्रीर पालगड का गढ़ वन जाता है। सीश जिज्म की श्रारम्भ से ही एक वाद वनाया जा रहा है,—यह सीश जिज्म के जिए ही भयंकर है।

महेश्वर जी ने कहा—"श्राप तो मिस्टिक हुए जा रहे हैं कै लाश यावू, पर इससे दुनिया का काम नहीं चलता। श्राप शायद वह चाहते हैं जो साथ-साथ दूसरी दुनिया को भी सँभाले।"

"हाँ, में वह चाहता हूँ जिससे सभी कुछ सँभने, जिससे समप्रता में जीवन का हल हो। मुक्ते जीवन-नीति चाहिए, समाज प्रथवा
राज-नीति नहीं। वह जीवन-नीति ही फिर समाज की अपेचा राज-नीति
यन जायगी। जीवन एक है, उसमें खाने नहीं हैं। जैसे कि न्यक्ति का
वह सँभलना ग़जत है जो कि समाज को बिगाइता है, उसी तरह दुनिया
का वह सँभलना ग़जत है जिसमें दूसरी दुनिया अगर वह हो, तो उस
के विगाइने का ढर है। आदमी करोइपति हो, यह उसकी सिद्धि नहीं
है। वह सम्पूर्णतः परार्थ-तत्पर हो, यही उसकी सफलता है। इसी तरह
दुनिया की सिद्धि दुनियाबीपन की अतिशयता में नहीं है, वह किसी
और वही सत्ता से सम्यन्धित है।"

"श्रापका मतलव धर्म से है ?"

"हाँ, वह भी मेरा मत्तलव है।"

"लेकिन श्राप सोशिलज्म के खिलाफ तो नहीं हैं ?"

"नहीं ख़िलाफ नहीं हूँ। जेकिन-"

"वस इतना ही चाहिए। 'लेकिन' फिर देखेंगे—"

"यह कदकर महेश्वर जी ने तिनक मुस्कराकर चारों छोर देखा छौर फिर सामने रखे एक काग से भरे गिलास को उठाकर वह दूसरी छोर चले गए। मैं यैठा देखता रह गया छौर फिर—

श्रभेद

#### रात--

सव सो गए हैं और श्रासमान में तारे घिरे हैं। मैं उनकी श्रोर देखता हुश्रा जागता हूँ। नींद श्राती ही नहीं। मेरा मन तारों को देखकर विस्मय, स्नेह श्रोर श्रज्ञान से भरा श्राता है। वे तारे हैं, होटीहोटी चमकती बुन्दियों-से, कैसे प्यारे-प्यारे तारे। पर उनमें से हर एक
श्रपने में विश्व है। वे कितने हैं ?—कुछ पार नहीं, कुछ भी श्रमत
नहीं। कितनी दूर हैं ?—कोई पता नहीं। हिसाय की पहुँच से याहर,
वे नन्हें-नन्हें सिप-सिप चमक रहे हैं। उनके तले कलपना स्तब्ध हो
जाती है। स्वर्ण के चूर्ण से छाया, शान्त, सुन्न, सहास्य कैसा यह
श्रह्मायड है।—एकान्त, श्रद्धीर, फिर भी कैसा निकट, कैसा स्वगत।—
सुमे नींद नहीं श्राती श्रीर में उसे नहीं बुलाना चाहता। चाहता हैं,
यह सय तारे सुमे सिल जायें। सुमसे वाहर कुछ भी न रहे। सप-कुछ
सुममें हो रहे, श्रीर में उनमें।

में अपने को यहुत छोटा पाता हूँ, यहुत छोटा ।— धितकुत दिन्दु, एक ज़र्रा, एक शून्य । श्रोर इस समय जितता में अपने को शून्य धनुभव करता हूँ, उतना ही मेरा मन भरता श्राता है । जाने केंसे, में श्रपने को उतना हा यहा होता हुआ पाता हूँ। जैसे जी के भीतर श्राहाइ भरा जाता हो, उमहा श्राता हो। सुमे यहा श्रच्छा लग रहा है कि में कुछ भी नहीं हूँ। जो हूँ, समस्त की गोद में हूँ, सप में हूँ। सुमे मालूम होता है कि मेरी सीमाएँ मिट गई हँ, में खोवा जा रहा हूँ, मिला जा रहा हूँ। मालूम होता है, एक गम्भीर शानन्द—

तारे उस नीले शून्य में गहरे-से-गहरे पैठे हैं। जहाँ तक नीलिमा है, वहाँ तक वे हैं। यह स्वर्ण-कर्णों से भरा नीला-नीला पया है है आकाश क्या है है समय क्या है है में क्या हूँ है—पर जो हो, में शानन्ह में हूँ। इस समय तो मेरी श्रज्ञानता ही सबसे बढ़ा ज्ञान है। में एए नहीं जानता, यही मेरी स्वतन्त्रता है। ज्ञान का बन्धन मुक्ते नहीं पाहिए, नहीं जाहिए। तारों का धर्य मुक्ते नहीं पाहिए, नहीं पाहिए। मुक्ते उनका तारापन ही सब है, वही यस है। में उन्हें तारे ही समन्ता, तारे बनकर में उनमें श्रज्ञानपन, धपनापन भिगोप राज्ञता हूं। मुक्ते नहीं चाहिए कोई ज्ञान। उस समस्त के श्रागे तो धम में इतना ही

चाहता हूँ कि मैं सारे राज़ खोलकर प्रस्तुत हो रहूँ। चारों श्रोर श्रपने को छोड़ दूँ श्रोर भीतर से श्रपने को रिक्त कर दूँ कि यह निस्सीमता, यह समस्तता विना वाधा के मुक्ते छुए श्रोर भीतर भर जाय।

लोग सो रहे हैं। रात यीत रही है। मुक्ते नींद नहीं है श्रीर लोग भी होंगे, जिन्हें नींद न होगी। वे राजा भी हो सकते हैं, रंक भी हो सकते हैं। श्ररे राजा क्या, रंक क्या ? नींद के सामने कोई क्या है ? किसकी नींद को कौन रोक सकता है ? आदमी अपनी नींद को आप ही रोक सकता है। द्वनिया में भेद-विभेद हैं, नियम-कानून हैं। पर भेद-विभेद कितने ही हों, नियम-कानून कैसे ही हों,—रात रात है। जो नहीं सोते वे नहीं सोते, पर रात सबको सुलाती है। सब भेद-प्रभेद भी सो जाते हैं, नियम-कानृन भी सो जाते हैं। रात में रंक की नींद राजा नहीं छीनेगा श्रीर राजा की नींद भी रंक की नींद से प्यारी नहीं हो सकेगी। नींद सबको वरायर समसेगी, वह सबको वरावर में हुवा देगी। नींद में फिर स्वप्त श्रायेंगे श्रीर वे, मनुष्य की वाधा मिटाकर, उसे जहाँ वह चाहें, तो जाएँगे। रात को जब श्रादमी सोएगा, तव प्रकृति उसे थप-केगी। श्रादमी दिन-भर श्रपने वीच में खड़े किये विभेदों के मगड़ों से मगड्कर जब हारेगा श्रीर हारकर सोएगा, तब उसकी वन्द पलकों पर प्रकृति स्वम लहरायेगी । उन स्वमों में रंक सोने के महलों में वास करे तो कोई राजा उसे रोकने नहीं जाएगा। वह वहाँ सय सुख-सम्भोग पायेगा। राजा श्रगर उन स्वप्तों में संकट के मुँह में पड़ेगा श्रीर क्लेश भोगेगा तो कोई चांदुकार इससे बचा नहीं सकेगा। राजा, श्रपनी श्रात्मा को लेकर मात्र स्वयं होकर ही श्रपनी नींद पायेगा। तय वह है श्रीर उसके भीतर का अव्यक्त है। तब वह राजा कहाँ है ?--मात्र वेचारा है। इसी प्रकार नींद में वह रंक भी मात्र श्रपनी श्रात्मा के सम्मुख हो रहेगा। तब वह हैं श्रीर उससे सन्निहित श्रव्यक्त है। तब वह वेचारा कहाँ रंक है ! वह तय प्रकृति रूप में जो है, वही है।

उस रात्रि की निस्तव्धता के, श्राकाश में महाशून्य में श्रीर प्रकृति

की चौकसी में श्रपनी मानवींय श्रह्मिता को खोकर, सौंपकर मानव शिशु वनकर सो जाता है। पर फिर दिन झाता है। तब श्रादमी कहता है कि वह जाग्रत है। वह कहता है कि तय वह साबधान है। छीर नावत श्रीर साववान यनकर वह मानव कहता है कि मानवता में श्रेणियाँ हैं- अभेद तो मिच्या स्वप्न था, सार अथवा सत्य तो भेद है। तय वह कहता है कि मैं चेतन उतना नहीं हूं, जितना राजा हूँ श्रयवा रंक हूँ । स्वप्न से हमारा काम नहीं चलेगा, काम ज्ञान से . चलेगा । ज्ञान का सच्चा नाम विज्ञान हैं । श्रीर वह विज्ञान यह हैं कि मैं या तो गरीय हूँ या श्रमीर हूँ । दिन में क्या श्रय उसने शाँखें नहीं खोल ली हैं ? दिन में क्या यह चीज़ों को श्रधिक नहीं पह चानवा है ? दिन-रात की तरह श्रंधेरा नहीं है, वह उजला है। तारे श्रंधेरे का सस्य हों, पर जाप्रत श्रवस्था में क्या वे सूठ नहीं हैं ?-- देखी न, कैसे दिन के उजाले में भाग छिपे हैं। जायत दिन के सत्य को कीन त्याग सकता है ? वही श्रचल सत्य है, वही ठोस सत्य है। श्रीर वह सत्य यह है कि तारे नहीं हैं, हम हैं। हमी हैं। हमी हैं छीर हम जाप्रत हैं। श्रीर सामने हमारे हमारी समस्याएँ हैं। श्रतः मनुष्य कर्म करेगा, वह युद्ध करेगा, वह तर्क करेगा, वह जानेगा। नींद्र गलत है और स्वप्न अस है। यह दुःखप्रद है कि मानव सोना है श्रीर सीना शमानवता हैं। श्रुधिरी रात क्या गत्तत ही नहीं है कि जिसका सहारा लेकर घाय-मान तारों से चमक जाता है, और दुनिया हुँ धली हो जाती है ? हमें चारों थोर धूप चाहिए धूप, जिससे हमारे खासपास का सुट-यद्पन चमक उठे श्रीर दूर की सब धासमानी व्ययंता लुस हो जाद ?

में जानता हूँ, यह ठीक है। ठीक ही कैसे नहीं है ? लेकिन प्या यह मूल भी नहीं है ? श्रीर भूल पर स्थापित होने से प्या सर्द्धा भूल ही नहीं है ? क्या यह गलत है कि नींद से हम ताजा होने हैं और दिन-भर की हमारी धकान को जाती है ? प्या यह गलत है कि हम प्रभात में जब जीतने श्रीर जीने के लिए उसत होते हैं, तद मन्यारम्पर नींद चाहते हैं ? क्या यह नहीं हो सकता कि स्वप्नों में हम अपनी थकान खोते हैं, श्रीर फिर उन्हीं रवप्नों की राह श्रपने में ताजगी भी भरते हैं ? क्या यह नहीं हो सकता कि दिन में हम व्यक्त के साथ इतने जहित श्रीर श्रव्यक्त के प्रति इतने जह होते हैं कि रात में श्रव्यक्त व्यक्त को श्रून्य बनाकर स्वयं प्रस्फुटित होता है श्रीर इस भाँति हमारे जीवन के भीतर की समता को स्थिर रखता है ? क्या यह भी नहीं हो सकता कि हम स्वप्नों में विभेद को तिरहकृत करके श्रमेद का पान करते श्रीर उसी के परिणाम में उठकर त्रिभेद से युद्ध करने में श्रधिक समर्थ होते हैं ? क्या यह नहीं हो सकता कि रात पर दिन निभेर है, श्रीर रात न हो तो दिन दूभर हो जाय ? क्या यह नहीं है कि विभेद तब तक श्रसस्य श्रसस्भव है, जब तक श्रमेद उसमें व्याप्त न हो ? क्या—

पर रात यीत रही है, श्रीर मेरी श्राँखों में नींद नहीं है। श्रोह, यह समस्त क्या है ? मैं क्या हूँ ? मैं कुछ नहीं जानता,—मैं कुछ नहीं जामूँगा, मैं सब हूँ। सब में हूँ।

तभी कहीं घरटा वजा—एक। जैसे ग्रॅंबरे में गूँज गया, ए-ए-क।
में उस गूँज को सुनता हुन्ना रह गया। गूँज धीमे-धीमे विलीन हो
गई, श्रीर सन्नाटा फिर वैसे ही सुन्न हो गया। मेंने कहा—'एक।'
दोहराया—'एक, एक, एक।' मेंने दोहराना ज़ारी रखा। नींद कुछ मेरी
श्रोर उत्तरने लगी। श्रव सोर्जेंगा। में सोर्जेंगा। वाहर श्रनेकता के यीच
एक वनकर स्थिर शान्ति से क्यों न में सो जाऊँगा? में चाहने लगा,
में सोर्जें। पर तारे हँसते थे श्रीर हँसते थे, श्रोर मेरी श्रांखों में नींद
धीमे-ही-धीमे उत्तरकर जा रही थी।
जरूरी

दिन के साढ़े दस बजे होंगे। में मेज पर वैटा था तभी मुन्शीजी ष्ट्राये। लाला महेश्वरनाथ जी की जो शहर के इघर-उधर खीर कई तरफ फैली हुई जायदाद है, उस सबकी देखभाल इन सुन्यीजी पर हैं। सुन्शोजी वहें कर्म-व्यस्त श्रीर संचित शब्दों के श्रादमी हैं। विनय-शील यहुत हैं, बहुत लिहाज रखते हैं। पर कर्तव्य के समय तरपर हैं।

सुन्शीजी ने कहा—"सुक्ते भाफ कीजिएगा। श्रोह, में ने हर्ज किया।"
पर हाँ,—बह,—यह तीसरा महीना है। श्राप चैक कय भिजवा दोजिएगा ? राय साहय कहते थे—"

"यात यह है कि पिछले दो माह का किराया मैंने नहीं दिया। दिया क्या, नहीं दे नहीं पाया।" मैंने मुन्शोजी को थ्रोर देखा। मुक्ते यह धतु-यह कष्ट कर हुआ कि मुन्शोजी श्रय मी धपनी विनन्नता थीर विनय-शीलता को श्रपने कानू में किये हुए हैं। वह धमकाकर भी तो कह सकते हैं कि लाइए साहद, किराया दोजिए। यह क्या श्रधिक शतुकृत न हो?

यह सोचता हुआ में फिर श्रपने सामने मेज पर लिखे जाते हुए कागजों को देखने लगा।

मुनशोजी ने कहा-"मेरे किए क्या हुकुम है ?"

पर मेरी समक्त में न श्राया कि उनके लिए क्या हुलुम हो। श्रमर (मैंने सोचा)—इनकी लगह लुद (राय साहय) महेरवर ही होते, तो उनसे कहता कि किराए की यात तो किर पीछे देखिएगा, इस समय तो श्राहए, सुनिए कि मैंने इस लेख में क्या लिखा है। महेरवर डी दो साहित्य में रस है श्रीर वह विचारवान हैं,—विचारवान से श्राय यह नहीं कि किराया लेना उन्हें छोड़ देना चाहिए। श्रीमप्राय यह श्रवह्य ऐसे व्यक्ति हैं कि किराए की-सी छोटी यातों को पीछे रणवर वह सैद्धान्तिक गहरी वालों पर पहले विचार करें। लेकिन इन सुरगोंगी को में क्या कहें? क्या मैंने देखा नहीं कि किराए की वाल पर पदा यह सुरगोंजी ही सामने हुए हैं, श्रीर राय साहय से जय-जय साधार होता है, तब इस पकार की नुच्छवा उनके श्राम-पान भी नहीं देखां में श्राली श्रीर वह सम्भीर मानसिक श्रीर शाध्यादिमक चर्चा ही पर हैं।

हुक्त की प्रार्थना धीर प्रतीका करते हुए सुन्धीजी को सामने रहते देकर में कुछ श्रीर ज़रूरी याते सीचने लगा। मैंने मोधा कि— में जानता हूँ कि मुसे काम करना चाहिए थोर में काम करता हूँ। सात घरटे हर एक को काम करना चाहिए। में साई-सात घरटे करता हूँ। जो काम करता हूँ वह उपयोगी है।—वह बहुत उपयोगी है। वह काम समाज का एक ज़रूरी थ्रीर बड़ी जिम्मेदारी का काम है। क्या में स्वार्थ-बुद्धि से काम करता हूँ? नहीं, स्वार्थ-भावना से नहीं करता। क्या मेरे काम की बाजार-दर इतनी नहीं है कि में ज़रूरी हवा, ज़रूरी प्रकाश थ्रीर ज़रूरी खुराक पाकर ज़रूरी कुनवा थांर ज़रूरी सामाजिकता थ्रीर ज़रूरी दिमागियत निवाह सकूँ? शायद नहीं। पर ऐसा क्यों नहीं है ? श्रीर ऐसा नहीं है, तो इसमें मेरा क्या श्रपराध है ?

श्रपने काम की मैंने व्यापार का रूप नहीं दिया है। श्राज का व्यापार शोपण है। मैं शोपक नहीं होना चाहता।

इसी दुनिया में, पर दूसरी जगह, मेरे-जैसे काम की वहुत कीमत श्रोर कदर भी है। मेरे पास श्रगर मकान नहीं है श्रोर मकान में रहने का एवज देने के लिए काफी पैसे नहीं हैं, तो इसका दोप किस भाँति सुक्त में है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

में जानना चाहता हूँ कि समाज जब कि मेरी तारीफ भी करता है तो जीवन श्रीर जीवन के ज़रूरी उपादानों से में वंचित किस प्रकार रखा जा रहा हूँ ?

में जानना चाहता हूँ कि श्रगर मकान का किराया होना ज़रूरी है, तो यह भी ज़रूरी क्यों नहीं है कि वह रुपया मेरे पास प्रस्तुत रहे ? वह रुपया कहाँ से चलकर मेरे पास श्राए, श्रोर वह क्यों नहीं श्राता है ? श्रोर यदि वह नहीं श्राता है, तो क्यों यह मेरे लिए चिन्ता का विषय वना दिया जाना चाहिए ? श्रोर किस नैतिक श्राधार पर यह मुन्शीजी सरकार से फरियाद कर सकते हैं कि में श्रभियोगी ठहराया जाऊँ श्रोर सरकारी जज विना मनोवेदना के कैसे मुक्ते श्रभियुक्त ठहरा-कर मेरे खिलाफ डिग्री दे सकता है ? श्रोर समाज भी क्यों मुक्ते दोषी समक्तने को उद्यत है ? क्या इन रुपयों के बिना महेरवर जी का कोई काम श्रटका है ? इन किराए के रुपयों पर उनका इक यनने श्रीर कायम रहने में कैसे श्राया ?

रुपया उपयोगिता में जाना चाहिए कि विलासिता में ?

वह समाज श्रीर सरकार क्या है जो रुपये के यहाय को विलास से मोइकर उपयोग की श्रीर नहीं डालती ?

क्या कभी मैंने महेरवर जी से कहा कि वह मुक्ते मात्र रहने हें ? क्यों वह मुक्तसे किराया लेते हैं ?—न लें।

नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा ? क्या यह कहना ज़रूरी नहीं है ?— लेकिन, क्या यह कहना ठीक है ?

में श्रगर इस चीज़ से इनकार कर दूँ श्रीर फल सुगतने को प्रत्नुत हो नाकें, तो इसमें क्या श्रनीति हैं ? क्या यह श्रयुक्त हो ?—

इतने में मुन्शीजी ने कहा कि उनको धौर भी काम हैं। मैं जल्दी फरमा टूँ कि चैक ठीक किस रोज़ भेज दिया जायगा। ठीक तारीख में फरमा टूँ जिससे कि—

(मैंने सोचा)—यह मुन्शीजी इतने जोर के साथ धपनी विनय आखिर किस भाँति और किस वास्ते थामे हुए हैं ? प्रतीत होता है कि अय उनकी विनय की वाणी में कुछ-कुछ उनके सरकारानुमोदित अधिकार—गर्व की सन्धंग मिठास भी धा मिली है। मैंने कहा न कि मुन्शीजी यहुत भले आदमी हैं। यह अच्छी सरह जानते हुए भी कि पैसे के वकील और सरकार के सवेतन कर्मधारियों के यल से यह मेरा लोटा-धाजी कुर्क करा सकते हैं, यह जानते हुए भी—(या. ही) वह विनय-जिज्जत हैं। में जानता हैं कि कर्नव्य के समय यह कटियद भी दीखेंगे फिर भी मेरा उनमें इतना विश्वास है कि में कह परता हैं कि उस समय भी अपनी लज्जा को और धपने तहन्तुण हो दह छोड़ेंगे नहीं। इसी का नाम वजेदारी हैं।

मैंने कहा-"सुनशी साहय, धापको तकलीफ हुई। लेकिन वभी

तो मेरे पास कुछ नहीं है।

"तो कव तक भिजवा दीजिएगा?"

मैंने कहा-- "श्राप ही यताइए कि ठीक-ठीक में क्या कह सकता हूँ।"

ं बोले---''तो ?"

तो का मेरे पास क्या जवाय था। मैंने चाहा कि हैंसूँ।

उन्होंने कहा—"रायसाहय ने फरमाया था कि में इत्तला टूँ कि यहुत दिन हो गए हैं। न हो तो—श्रीर मकान देख लें।"

मैंने हँसकर कहा-"श्रीर मकान? लेकिन किराया तो वहाँ भी देना होगा न ? सुश्किल तो वही है।"

मुनशीजी सहानुभृति के साथ मेरी श्रोर देखते रह गए।

मैंने उन्हें देखकर कहा—"खैर, जल्दी ही मैं किराया भिजवा दूँगा।"

"जी हाँ, जल्दी भिजवा दीजिएगा। श्रीर श्राह्नदा से तीस तारीख तक भिजवा दें तो श्रच्छा। रायसाहय ने कहा था—"

मैंने कहा--"श्रच्छा--"

मुन्शीजी फिर श्रादाय वजाकर चले गए। उनके चले जाने पर मैंने पुनः श्रपने लेख की श्लोर ध्यान किया, जो लाजिमी तौर पर जबरदस्त लेख होने वाला था।

### भारत में साम्यवाद का भविष्य

भारत में सान्यवाद का क्या भविष्य हे—इस सम्यन्ध के धनुमान में वर्तमान की समीता ही हो सकती है। भविष्य जाना नहीं आता, उसे बनाना होता है। वह धीरे-धीरे वर्तमान पर खुलता है। यह आदमी का सद्भाग्य ही है कि वह भविष्य से अनजान है और वर्तमान में रहता है। यही श्रज्ञान की जुनौती तरह-तरह की सम्भावनाओं को आदमी के भीतर से खिलाती आई है।

श्राज एक शक्ति साम्यवाद है। मानों हुनिया हो शक्तियों के खिंचाव के बीच टिकी हुई है। एक श्रोर साम्यवाद है दूसरी श्रोर वह सय है जो साम्यवाद नहीं है। पूँजीवाद दसे कहना परा मही नहीं होता, न दसे जोकतन्त्रवाद ही यथार्थ में कहा जा सकता है। जो साम्यवाद नहीं है वह एएटी-साम्यवाद है। इस 'एएटी' नामर नकार के नीचे उसे एकवा मिली हुई है, श्रान्यया वह दस तरह एक नन्त्र श्रीर नीति के श्रधीन गढ़ा हुश्रा बाद नहीं है। साम्यवाद एक नया मजहब है। उसके बाहर लामजहिययत ही रह जाती है।

पन्यदाद श्रीर मतबाद शक्ति यन कर श्रांते हैं। ये एतरकाल की किसी श्रावस्यकता की पूर्ति करते हैं। उनमें सुधार और उदार का श्राग्रह रहता है। किर तस्य विचार का रूप लेते हैं और होते-होते शक्ति-सम्पादन कर वे एक राजतन्त्र के रूप में अम जाते हैं। उनका चर्च वनता है छोर श्रधिकारियों की एक पंक्ति खड़ी होती है। तय साथ ही उसमें दो पहलू हो श्राते हैं—एक तात्त्रिक, दूसरा तान्त्रिक। श्रारम्भ में तात्त्रिक प्रधान होता है, पीछे वह वान्त्रिक के श्रधीन होता जाता है। यहाँ तक कि वैचारिक मतवाद श्रन्त की श्रोर एक ठेठ राजनीतिक दलवाद रह जाता है।

साम्यवाद के सन्बन्ध में विचार करते समय भारी भूल होगी श्रगर हैगिल श्रोर मार्क्स के भौतिक दृन्द्रवाद की भाषा में ही हम उसे समम डालेंगे। वह श्रव इतनी (या सिर्फ) तास्विक चीज नहीं। मार्क्स से श्रधिक वह वस्तु श्राज स्टालिन से जुड़ी है। ज्यावहारिक-राजनीतिक से पृथक करके तात्विक रूप में उसे देखना अम में रहना है। पहले एक संस्था थर्ड इन्टरनेशनल थी। साम्यवाद को ग्रारम्भ श्रोर रूप मिला वहाँ से। वह वौद्धिकों की सभा थी जिनका काम विचारना थ्रोर विवेचना था । राज्याधिकारी लोग उसमें नहीं थे । फिर रूस में क्रान्ति हुई थ्रौर योजशेविक सत्तारूढ़ हुए। क्या साम्यवाद का प्रयोग राष्ट्र की सीमा में हो सकता हैं? जगत के श्रमीनन एक हैं, लेकिन पहले श्रपना एक श्रमुक राष्ट्र एक हैं तो दूसरे राष्ट्र के श्रमीजन दूसरे हो जाते हैं। इस तरह साम्यवाद के शुद्ध विचार में तय संकट उपस्थित हुआ। सत्ता हाथ लेने के थोड़े दिन वाद लेनिन मन्द्रपाय होते-होते श्रस्त हो गए। ट्राटस्की ने कहा कि क्रान्ति को जागतिक श्रौर सर्वदेशीय होना होगा श्रौर बोलशेविक की नीति यही हो सकती है। स्टालिन के हाथ सत्ता से घिरे थे। उस रूसी क्रान्ति को श्रौर उसके परिणाम में हाथ श्राई सत्ता को टिकाये रखना श्रौर जमा रखना स्टालिन का पहला श्रीर जरूरी काम मालूम हुश्रा। तास्विक, जागतिक क्रान्ति के प्रतीक ट्राटस्की जीवित राजनीति से फिंक कर श्रलग जा पड़े श्रीर स्टालिन के हाथ रहकर साम्यवाद कुछ राष्ट्रीय श्रोर राष्ट्रवादी-सा यना। श्रव श्राकर थर्ड इन्टरनेशनल की समाधि पर 'किमनफार्म' की रचना हुई। यह विचारकों श्रीर विवेचकों की जमात

नहीं हैं—सत्ताधिपों श्रोर व्यवस्थापकों का सम्मिलन है। भविष्य के निर्माण के विचार से वर्तमान राजकरण को प्रेरणा देने से श्रधिक वर्तमान की राजनीतिक श्रावश्यकताश्रों के श्रनुसार विचार को टालने का प्रयत्न करने वाली वह संस्था है। नीति साधन है, राज साध्य है। पहले नीति साध्य थी, राज साधन। उस प्रकार की तत्व-चिन्ता श्रीर श्रावशोंपासना से चलने वाली साम्यवादी राजनीति जैसे श्रव्यवहारिक होकर विद्युह गई है। श्रय कर्मश्रवृत्त श्रीर निश्चित तारकालिक लप्य रखकर चलने वाली कृटनीतिक साम्यवादी राजनीति ने उसका स्थान ले लिया है।

साम्यवाद पहले समाजवाद था। उस मत श्रीर सिद्धान्त ने जगत-दर्शन को एक बहुत बड़ा दान दिया है श्रयांत् यह कि अपनी परिधि में व्यक्ति समाप्त नहीं है। उस रूप में वह विचारणीय तक नहीं है। उसकी पूर्णता श्रपने में नहीं, सयमें शीर सबके माथ है। व्यक्ति को श्रसामाजिक धारणा श्रनिष्ट है। व्यक्ति का विकास सामाजिकता में है। उसकी परिपूर्णता समाज से विलग नहीं देशी जा सकती। इसलिए पदार्थ पर श्रधिकार और स्वस्य भी व्यक्तिमृतक नहीं हो सकता। स्वस्य यदि है तो सबका है, समाज का है। व्यक्तिगत सम्पत्ति का विचार मूल में सही नहीं है। सम्पत्ति समाज को है, सामाजिक हित के लिए है। पूँजी के श्राधार पर स्वस्य का बँटवारा कृतिम है। उसमें सामाजिक शन्याय समाया है। पूँजी शायन बरती है श्रम शोपित होता है। ऐसे विपमता पैदा होती है श्रीर तरह-तरह की ब्याधियाँ जन्म लेती हैं। समाज में श्रीएयाँ उपजती है, उनमें तनाव होता है श्रीर समाज-शरीर के फटने की हातत प्रती रहती है।

यह विचार जाने-श्रमजाने जगत् के समृचे दर्शन में समा गया है। खेकिन तर्क ने श्रामे चलकर यताया कि समाज कोई श्रमूर्व परमु गहीं है। न सिर्फ कुछ लोगों के जैसा श्रापस में समुदाय बनायर महमोगी श्रीर सहयोगी श्राष्ट्रम-संस्था के रूप में रहने से समाजवाद की सिटि होगी। समाज मूर्त होता है राज्य में, स्टेट में । स्वस्व इस तरह सब स्टेट में पहुँचेगा। स्टेट कानून से श्रीर कानून को पाजन कराने वाजी सब शक्ति के योग से समाज में समता की स्थापना करेगी श्रीर उसे कायम । रखेगी। पदों में भेद न होगा, न श्रादमियों में, न वर्गों में। सब श्रपने वश-भर काम करेंगे श्रीर श्रावश्यकता-भर पायँगे।

इस तरह समाज किसी श्रप्रत्यच्च लोकमत का नाम न रहने दिया गया है, न किसी लोक-स्वोहत समाज-नीति को उदय में लाने या उस पर निर्भर करने पर सन्तोप माना गया है; विक लोकमत को व्यक्त श्रोर प्रवल करके, उसके द्वारा राज को श्रधोन करके व्यक्तिगत को मिटाकर सब स्वत्त्व राजगत करके चलाना जरूरी समक्ता गया है। इसमें से एक नये शास्त्र श्रीर नई कला का उदय हुआ—पार्टी-श्रायोजना का शास्त्र श्रीर उसकी कला।

व्यक्ति नहीं हैं संघ ही हैं। 'संघे शक्ति: कक्कोयुगे।' संस्कृत के इस वाक्य से जान पड़ता हैं कि विचार यह उतना नया न था, पर प्रशाली बनकर उपयुक्त थीर प्रवृत्त होना शायद उसे इस कर्मयुग में था, जिसे किलयुग कहा गया है।

में उसको श्रपनी भाषा में स्टेटवाद कहकर श्रधिक सहजमय भाव से समक्त पाता हूँ। साम्यवाद, यानी सब समान हैं, या सब समान हों। ये दोनों बातें भावात्मक समक्ती जा सकती हैं। हम सबको समान मान जों या समान भाव से व्यवहार करें—हतना काफी नहीं है, क्योंकि यह हमारी श्राखिर इच्छा, संस्कार श्रीर विवेक पर श्रवलम्बित हो रहता है। वैज्ञानिक साम्यवाद इतने पर नहीं रह सकता। सब समान हों, इस भावना पर वह नहीं ठहर सकता। सबको समान बनाए रखा जाय यह काम वह श्रपने कपर जेता है। यह सिवाय स्टेट के कौन करेगा? इसिलिए स्टेट को श्रपने शासन श्रीर दण्ड से साम्य बनाये रखना होगा। इस सबको 'स्टेटवाद' कहने से बात शायद सुगमता से हदयंगम हो जायगी।

यह कि स्टेट (हुकूमत) के ज़ोर से काम ग्राप्तानी से होता है, सुख-सुविधा भी आसानी से उसके द्वारा भरपूर हो सकेगी, शभाव निट जायुगा, श्रापाघार्षा खत्म की जा संकेगी--यह श्राज प्रस्वच्च तस्य ही भाँति कोगों को प्रतीत होता है और वे उसे श्रधिकांश श्रपनाने में देर लगाने की श्रावश्यकता नहीं देखते। परिचम के वे देश जहीं राजनीति का वह खेल उत्तना नया नहीं है शायद इसे देखने में शोध उतने समर्प न हों। पर पूरव के लोग हुन्दु पराधीनता के इतने नरक में रहे हैं कि उन्हें उस दर्शन में स्वर्ग की जल्दी मलक दीख जाती है। चीन में राज बदला है और साम्यवादी अधिशासन आ गया है, पूरव के सीर देशों के लोगों में भी उसने सम्मावनाएँ जगा दी हैं। भारत में सान्यवादी-इल नगरव नहीं है। कांग्रेस के प्रतिरोध में गिनने के लावक संगटित कुछ है तो कम्युनिस्ट पार्टी है। श्रमाव, कष्ट भौर धपमान स्वर्ग को माँग को श्रीर उसके सपनों को सहज ही जगा देंगे। भारत में रहन-सहन का कष्ट श्राज कम नहीं हैं। लोग वंचित श्रीर हत्युद्धि श्रपने को श्रमुभव करते हैं। सरकारी स्कीमें शीर श्रम्वयारी चर्चाएँ उसे जहाँ-का-तहाँ छोड़ती-सी लगती हैं, शौर इस हालत में यह सपना कि कभी गरीयों की यानी हमारी हुकूमत होगी और सिर पर हमारे बोई न होगा: यहिक हम सिर पर होंगे, उन्हें प्यारा लगता है। यह कि, यह सपना ए शायद यह वह खुद जानते हैं लेकिन प्यारा तो यह स्रगता हो है और उनके दिल में घर भी करता है।

हिमाग में इस श्रीर से देखें तो भारत में सान्ययाद जोर ही पहरेगा। श्रमर प्रधान राज-नीति श्रीर काम-नीति रहती है श्रीर स्पवहार में मुहद पैमा रहता है तो श्रवश्यम्मावी है कि सान्यवाद उसरे श्रीर फैले । स्टेर एक परोच वस्तु हैं। उससे लहना, उलमता श्रामान नहीं। श्राम को हम श्रपने श्रमाव श्रीर हीनता को हिमी धनिक पर गुस्सा निरालवर छेते हैं। मालूम होता है कि शपने हुन्य का कारस हमारे हाण में था गया। इस तरह तस्काल हुद समाधान हो जाता है। हम, बाद में यह सारक दूर हुआ नहीं कि हम सबके लिए सुख खुल जायगा, ऐसा भासने लगता है और उस मनमाने में थोड़ी देर रहकर जैसे अपनी अप्रतिष्ठा और हीनता का हम बदला जुका लेते हैं। पूँजीपित बीच में नहीं होगा तो सब हमारे-ही-हमारे पास तो होगा, ऐसा लग आता है। स्टेट का स्वस्व और स्वामिस्व जो भो होता हो, निश्चय ही वह इस या उस सेठ के मालिक होने जैसी तो बात नहीं होगी ? यों देखें तो साम्यवाइ की सफलता पूँजीवाद शब्द में भर जाती है। हालत यदि ऐसी होती नायगी कि पूँजी का महत्त्व बढ़े तो साम्यवाद का यत्न भी बढ़ेगा। साम्यवाद सिखाता है कि पूँजीपित हट जायाँ। जिसके अपने पास पूँजी नहीं है वह खुश है। पैसे के अर्थ में पूँजी कितनों के पास है। वे गिनती में भी तो आने लायक नहीं। इसलिए बाकी सब पूँजी की चाइ में पूँजीपित का अभाव चाहने लगें और दूसरा कुछ सोचने को न ठहरे तो अचरज़ क्या है।

इसलिए शार्थिक दीनता यदि भारतवर्ष के सम्बन्ध में सत्य वस्तु है श्रीर सबसे सत्य वहीं है तो निश्चय ही कम्युनिज़्म को श्राना है श्रीर उसी पर छा जाना है। किन्तु मुक्ते यहाँ साम्यवाद का भविष्य हतना उज्जवल नहीं दीखता, कारण भारत की भूमि श्रीर भारत का मन श्रीर हैं। यहाँ श्रादि से श्रव तक एक सबसे प्रतापी पुरुष वह हुश्रा है जो श्रार्थिक दृष्टि से श्रक्तिंचन था। भारत का हृदय नहीं रहा है वेभव में श्रीर सत्ता में। उसका चिन्तन श्रार्थिक नहीं, श्रात्मिक है। श्राष्ट्रनिक भारत का भी नेता श्रीर विधाता वह गांधी रहा है जिसे उचाड़े यदन फूस की कुटिया में रहना नसीव हुश्रा। वह दरिद्र को नारायण सानकर उसकी सेवा में उससे भी शून्यतर हिथति स्वीकार करके रहा है। ऐसे लोगों का तर्क साम्यवाद के हाथ नहीं श्राता। लेकिन भारत-भूमि ऐसे ही लोगों को सबसे श्रिषक समक्तती श्रीर पूजती श्राई है। भारतीय श्रात्मा वहीं तक है, जैसे श्रिकंचन महात्मा पुरुष उसके श्रन्तरंग-स्वर के प्रतीक वन सके हैं। वह तर्क श्रीर स्वर श्रार्थिक नहीं, नैतिक है, श्राध्यात्मिक है। वह

सिवका यटोरने और सत्ता हथियाने से उल्टा बढ़ता है। सोना टहके बिए मिटी है और वह मिटी उसके बिए झसबी सोना है जो हमारे अम्बे योग से हमें झन्न देती है।

ऐसी नैविक सम्पद्दा से सम्पन्न भारत-भूमि में, हिन्तु कार्यक विन्ता से भरपूर राज्य के नीचे साम्यवाद का भविष्य क्या होगा, कहना सचमुच मुश्किल है। भारत गाँवों में यसता है, जहाँ के लोग धरती में तगकर अस करते हुए जीवे आये हैं। एक वह दृष्टि है जो हन देहा-वियों को भारत का वास्तविक भूमि-पुत्र मानती है, और उनको भारत का असल धन गिनती है। लेकिन दूसरी दृष्टि भी है जो शहरों में पस और पनप रही है। वह ज्यादातर श्रंप्रेजी पदे-लिखों को है, जिनके करणे के काट के वर्ज नये हैं और दिमाग के भी। वे राजनीति यनाते हैं, राष्ट्र-नीति और अर्थनीति यनाते हैं। उनके करने से पार्वे होती हैं और चलने से चीजें चलती हैं। उस सवका परिणाम है कि वह देखते हैं कि गाँव के लोग गँवार हैं, श्रशिक्ति हैं, मूखे हैं, दरिद्र हैं। यह शहरी पर्ग प्रस्यच देखता है कि उसके अपने पास शिचा है, शान है, नेतृत्व है भीर धन के कारण श्रन्य वस्तु की भी बहुतायत उसी के पास है। इस ठरह बनकी प्रस्यच दृष्टि बतलाती है कि भारत को सम्पन्नता शहरों के नुष्ट् भाग तक सिमटी है, देहात तो निपट कंगाल पड़ा है।

इन दो दृष्टियों के बीच साम्यवाद का भविष्य उत्तका है। एक आर्थिक दृष्टि है। वस्तु से सम्यद्ध वास्तविक दृष्टि है। वह दिसाद द्यां और ष्टान की और राजनीति की दृष्टि है। दूसरी उत्तनी वैद्यानिक नहीं है जितनी मानवी। वह नैतिक खौर धारिमक है। यह ऊपरी नहीं दें, और उसमें राव्द प्रधान नहीं, चनुभृति प्रधान है। राजनीतिक में साम्य-वाद का मयदन हो या खबदन हो, वह दृष्टि साम्यवाद की जहाँ हो दृष्ट हो करने वाली है। धाल यह ऊपर हैं शौर मुखर है, और जाल प्रदर्श है कि भारत का राष्ट्रीय दर्शन यही है। ऐसा है तो निस्सन्देह यहा जा सकता है कि साम्यवाद का पोद्यास्ता होगा और यह उद्दी ही। लेकिन शगर भारतीय श्रातमा में वर्चस्व शेप हैं, कि मेरी श्रद्धा है, तो साम्यवाद श्रपने श्राज के रूप में यहाँ जहें नहीं जमा पायेगा। या यों कहें कि साम्यवाद को भारत में एक नया रूप ग्रहण करना होगा। यह वादारमक न होकर शायद धर्मात्मक होगा। साम्य का घोष नहीं साम्य का सन्त्र यहाँ इष्ट होगा। पूँजो का पतित्व श्रनेकों से लेकर प्रक स्टेट को देने से श्रधिक वहाँ उसे स्वयमें विखरा दिया जायगा। यानी पूँजीपन सिक्के में न रहकर श्रम में श्रा रहेगा। सिक्का तो स्टेट छापती भार ढालती है। श्रम का स्वामी हर वह श्रादमी है जिसके पास दो हाथ हैं। ऐसे कैपिट्लिज़्म को मिटाने के लिए स्टेट कैपिट्लिज़्म को लाने की जरूरत नहीं रहती। श्रम सीधा वहाँ पूँजी यनता है श्रीर सिक्के को विनिमय के साधन होने से श्रधिक स्वयं में धन यन जाने की सुविधा नहीं रह जाती। यह भारतीय प्रकार का साम्यवाद होगा कि जिसमें श्रमिकों की श्रोर से किसी श्रलग डिक्टेटरशिप की श्रावश्यकता न होगी, यक्कि वहाँ सभी श्रमिक होंगे। श्रीर इस तरह सत्ता को कहीं एक जगह केन्द्रित होकर डिक्टेटर बनने का श्रवसर न श्रायेगा।

भारत की धारमा के लिए साम्यवाद को यदि श्रपने सच्चे स्वरूप का संस्कार देने का श्रवसर श्राया तो मेरी धारणा है कि विश्व-संकट के टलने का भी उपाय दील सकेगा। टोटेलिटेरियन के बजाय विकेन्द्रित सत्ता का रूप तब लोगों के सामने श्रायेगा; यानी एक वह हुक्मत लो हुक्मत नहीं करती, जिसका रूप श्रीर कार्य उत्तरोत्तर नैतिक है। लोग स्वेच्छा से श्रीर सहयोग से काम करते हैं श्रीर श्रलग से उनके ऊपर हाकिम श्रीर एडमिनिस्ट्र टर बनक्दर किसी को बैठने की श्रावश्यकता नहीं होती। यानी वह गिरोह श्रीर वर्ग श्रनावश्यक होता जायगा जो इछ भी काम का काम करना नहीं जानता इसलिए कि सिर्फ उसमें शासन करने की तृज्या होती है।

त्रव साम्यवाद के भविष्य की बात सोचता हूँ श्रीर वह भी मारत देश के मानसिक जलवायु में, तब मेरे मन से यह सम्मावना दूर नहीं हो पाती कि वाद्यस्त साम्य के श्रावेश की नगह धर्मगत साम्य की श्रद्धा का उदय श्रीर उत्थान होगा। मैं इसे श्राज भी सम्भव मानता हूँ।

लेकिन कभी यह भी मन में होता है कि शायद वह समय पीहे आये। पुक बार तो उससे पहले उसी साम्य का आग्रह खुल खेले तो अपने से वहे को ही अपने बरायर चाहता है। वह अभिलापा नहीं जो अपने को अपने से छोटे के यरायर वनने की भेरणा देवी रहे। असली साम्य की प्रतिष्ठा दूसरी अभिलापा में है—पहले आग्रह में से तो वैषम्य ही फलित होता है।

## स्वतन्त्रता के बाद

पाँच वर्ष यीते भारत स्वतन्त्र हो गया। ११ श्रगस्त, ४७ तक इस
'स्वतन्त्र' शब्द की वड़ी महिमा थी। पीछे वह महिमा कम होतो गई।
श्रय ऐसा मालूम होता है कि उस शब्द की जाँच-पड़ताल में जाना
ज़रूरी है। भारत स्वतन्त्र हुश्रा तो, मगर वह नहीं हुश्रा जो हम सोचते
थे। स्वतन्त्रता उसकी साथित की जा सकती है, पर उससे सुख यड़
गया है, ख़ुशहाली यड़ गई है, ऐसा देखने में नहीं श्राता। श्राशा क्या
ईम ऐसी न करते थे? वह श्राशा स्वतन्त्रता से पूरी नहीं हुई तो जैसे
वह शब्द ही हमारे लिए महिमा खोता जा रहा है।

देश स्वतन्त्र हो रहा है। श्रीपिनवेशिक साम्राज्य सिमटता श्रीर मिटता जा रहा है। स्वतन्त्र होने की बड़ी होंस पराधीन देशों में रहती है। उसके लिए देशवासी भारी यितदान से नहीं यचते। श्राखिर वह स्वतन्त्र होते हैं। पर इस स्वतन्त्रता पर श्राकर क्या मंजिल श्रा गई उन्हें मालूम होती है ? नहीं, वैसा नहीं दीखता। समस्याश्रों का रूप यदलता है, जटिलता या विकटता उनकी कम नहीं होती।

राजनीतिक अर्थ में स्वतन्त्रता क्या है ? यही कि राष्ट्र अपने-श्राप में एक इकाई है, वह सम्पूर्ण है, वह अपनी हुकूमत अपने ढंग की बना और चला सकता है। अपनी विदेश-नीति, अर्थ-नीति, व्यवसाय-नीति रख सकता है। 'सौवरिन्टी ऑफ दि नेशनल स्टेट', यानी राष्ट्र-राज्य श्रपने ही प्रति दायी हैं, वाहर के प्रति नहीं । राजनीतिक स्वतन्त्रता हा श्राज यथार्थ यही है ।

श्रश्र राष्ट्र अपने में क्या है ? कुछ मौगोलिक श्रीर ऐतिहासिक घट-नाश्रों का परिणाम हैं। वह श्रन्तिम वस्तु नहीं है। सन् ४० से पहले पाकिस्तान या ही नहीं; श्रय वह एक राष्ट्र है। भारत जो पहले था, श्रय वहीं नहीं है। एक खण्ड कटकर पाकिस्तान यन गया थीर याकी वचा हिन्दुस्तान रह गया है। ऐसे राष्ट्र वनते-यिगड़ते श्रीर घटते-यदते रहते हैं। राजनीतिक स्वतन्त्रता हन राष्ट्रों श्रीर इनके राज्यों को श्रन्ति-मता देकर चलना चाहती है। इस तरह वह एक कृत्रिम-सी चीज यनी रहती है। चीज़ यों बड़ी श्रव्ही है श्रीर उमसे एक कामचलाक सन्तु-जन बना रहता है। पर कहीं से जोर उठा कि वह सन्तुजन को दिगाद देता है, श्रीर फिर नक्शा नया बनता है। इसिलए राजनीति जोर श्रीर ताकृत का नाम है, श्रीर राजनीतिक स्वतन्त्रता भी जोर श्रीर ताकृत के वृते पर बनाई श्रीर थामी जाती हैं।

राजनीतिक स्वतन्त्रता का इस तरह हम भारत-देशवासियों के लिए मतलय है कि भारत की भौगोलिक सीमाओं के समुद्री भाग पर हम सशस्त्र बेढ़ा रखेंगे, और खुरकी हद पर हथियारवन्द्र फीनें रहेंगे कि जिससे भारत की स्वतन्त्रता स्वतन्त्र रहे और उसे खटका और खतरा न रहे।

भीतर की श्रीर से इस राजनीतिक स्वतन्त्रता का यह भवजय है कि राज्य का शासक-वर्ग राष्ट्र के वासियों को ऐसे रहेगा कि राज्य की यानी राज्य चलाने वाले वर्ग को कम-से-कम ग्रटका थीर ग्रतरा हो।

इने दो सर्यादाश्रों के घीच हर राजनीतिक स्वतन्त्रता रहने को बाध्य है। इसी कारण लग तक वह दूर रहती है लोभनीय जान पहना है। प्रत्यक्त भोग में श्रा जाने पर वह किर टरानी शन्तिम शीर म्हर्राणिय नहीं रहती।

मुक्ते प्रतीत होता है कि स्वतन्त्रता का चाद्र पिष्टा ला गरा

है। वह श्रय काफ्री नहीं जगता, हमारी माँग से काफी श्रध्रा श्रीर श्रोछा दीखने जगा है। साम्यवाद श्रीर समाजवाद जैसे शब्दों में ताकत होने की यही वजह है। जैसे स्वतन्त्रता काफ्री नहीं है, समता भी चाहिए। श्रीर समता सिर्फ कागजी श्रीर कान्नी नहीं, सामाजिक चाहिए। स्वतन्त्रता में विकास की श्रावश्यकता जान पढ़ती है श्रीर हम कोरी स्वतन्त्रता पर न रुककर सच्ची स्वतन्त्रता को जानना श्रीर पाना चाहते हैं।

स्वतन्त्रता को ज़रा हम स्वतन्त्र रूप से समसने की तो कोशिश करें। तब मालूम होगा कि वह जंगल में तो हो सकती है, समाज में नहीं हो सकती। जंगल में स्वतन्त्रता पर श्रंकुश नहीं। हर श्राज़ाद है कि हर किसी को मार खाए। शायद यह श्राज़ादी श्रादमी बनना स्वीकार करने के साथ ही श्रादमी ने खो दी। इस तरह की जानवर वाली श्राज़ादी जितने ही श्रंश में श्रादमी श्रपने पास से जान-वूसकर खोता जायगा उतने ही श्रंश में शायद श्रसली, सच्ची श्रोर इन्सानी श्राज़ादी उसके पास श्राती जायगी।

पर राजनीतिक स्वतन्त्रता इस बात को नहीं मानती। इसको शायद वह श्रादर्शवाद मानती है। जोर श्रीर ताकत नाम की चीज पर से घर में भरोसा इटाने को वह तैयार नहीं। शेर श्राज़ाद है कि खरगोश को श्रपना निवाला बना ले, खरगोश रहे श्रपने भिट में छिपकर। पर शेर की श्राज़ादी बड़ी है श्रीर उसके तले उरते हुए किसी समय भी खाए जाने को तैयार होकर उसे रहना होगा। भिट में खरगोश जीता रहे इसकी उसे स्वतन्त्रता है। इसी तरह शेर का खाद्य बनने में मरने की भी उसे स्वतन्त्रता है। प्रचलित राजनीतिक स्वतन्त्रता इससे भिन्न नहीं है। बड़ी फौज छोटी फौज वाले देश को उस थोड़ी श्रीर छोटी फौज को नेस्तनावृद करके बड़ी श्राज़ादी दे सकती है। श्रीर यह हो रहा है। फौजें जो रखी जा रही हैं, बड़ाई जा रही हैं, सच जानिए वे श्राज़ादी को रखने श्रीर बढ़ाने के लिए हैं। एक छोटा देश कैसे श्रपनी स्वतन्त्रता रख पाएगा? इसिक्य बढ़ा उसे भय से, कृटिमीति से, या इन्ले घार युद्ध से ध्यमें साथ ने नेगा। ऐसे श्राजादी छोटी से यही होती जा रही है। वह देशों में नहीं, देशों के गुटों में होती है। इस प्रकार इम ध्यमी स्वतन्त्रताशों में बढ़ते श्रीर फैलते जा रहे हैं। यह राजनीतिक स्वतन्त्रता है, जो ब्यक्ति-जैसी छोटी इकाई की नहीं, राज्य श्रीर महाराज्य-जैसी यही हका-इसों की है।

जान पहला है मानव-जाति के विकास का इतिहास हुन दोनों प्रगृ-त्तियों के यीव में से चला है। क्या वह घेट-ब्रिटेन की स्वतन्त्रता का गौरव-युग न या, जब भारत देश पर दसने राज्य का कराजा गाड़ा १ भारत परतन्त्र चाहे उससे हुन्ना ही, खेकिन श्रंप्रेजी भाल पर पदा स्वतः न्त्रता का ताज श्रधिक ही नहीं चमका ? तो दूसरों को धाधीन वरक श्रपने को स्वाधीन करने दूसरे की परतन्त्रता के ऊपर पैटवर अपने को स्वतन्त्र श्रीर दूसरे को नीचा रखकर श्रपने को ऊँचा पताने की यह प्रवृत्ति श्रादिमकाल से थी; श्रागे भी रहेगी। राज-नीति मुख्यता में इसी प्रवृत्ति में यनती है। वह स्वतन्त्र स्टेट को चाहती है। यहाँ तक कि उसे सर्वतन्त्र स्वतन्त्र चाहती है। श्रादमी को स्वतन्त्र रूप में नहीं न्टेट के थंग-रूप में देखती है। स्टेट से जो स्वतन्त्र है वह रहे ही यदों. यह ग्रनावश्यक है, श्रनुचित है, श्रनिष्ट है। उसका होना स्वतन्त्रता के प्रति द्रोह है। इससे स्वतन्त्रता की रत्ता में ऐसे निपट स्वतन्त्र प्यादमी की सी फीसदी परतन्त्र बनाकर यानी जेल में गुलाम बनाकर रगना भी स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा ही करना है। राजाओं और हाकिमों को स्वतन्त्रता को श्रद्धरण और ज्याप्त बनाए रखने के लिए श्वगर मैकरों हजारों वो दास और दासी यनकर रखना हुआ तो इसमें ग़लत पण था? या ममृह की, समाज की, राज्य स्वतन्त्रता थी, श्रीर इसके मीचे वेदल एव-एक करके निने जाने वाले स्त्रो और पुरुषों की परवन्त्रना थी। एक मसूर-वाद, दलवाद, और स्टेटवाद चल रहा है। जो स्वतन्त्रता वो विभी यहे पैमान पर देखने का खाप्रह रखता है। स्पत्ति विचार पर यह रक

नहीं सकता। न्यक्ति तुच्छ है, छोटा है, उसकी हस्ती नहीं है। समूह में खो श्रीर मिट जाना उसकी सार्थकता है।

मेरा मानना है कि जाने-श्रनजाने कोरा राजनीतिक विचार हमें उसी श्रोर जिए श्रा रहा है। राजनीतिक स्वतन्त्रता यदि सामाजिक श्रोर वैयक्तिक भी वनने की श्रोर नहीं बढ़ेगी तो उसमें से यही फल उत्पन्न होगा, यानी श्रविनायक का बाद श्रीर उसी का तन्त्र। स्टेट की सुविधा यदि प्रथम है श्रीर श्रन्तिम है, स्टेट से ऊँचा यदि कोई देवता नहीं, मान श्रीर मूल्य यदि उसी की श्रपेचा में स्थिर होते हैं श्रीर वहीं से नियोजित होते हैं तो गति दूसरी नहीं है।

मानना होगा कि दुनिया के देशों का रंग-ढंग कुछ ऐसा ही दीखता है। व्यक्ति दोयम है, राज्य प्रथम। व्यक्तियों से प्रजा यनती है छौर वह गौगा हैं। दलों से राज्य बनते हैं वह प्रमुख हैं। यह राज-नीति है।

किन्तु राज के विशेषण के यिना भी एक नीति होती है। संगठित काम-काज उससे उतने न चलते हों, श्रादमी उसी से चलते हैं। वह शक्ति को नगण्य नहीं मानती। वह उसके मन को हिसाय में लेती हैं। वह मन को जीवना चाहती श्रोर उसमें से सहयोग श्रोर मेल निकालना चाहती है। यह सत्ता नहीं सज्जनता को महत्त्व देती है। वह गुटों में स्पर्दा नहीं उनमें श्रच्छा देखने की कोशिश करती है। उसके पास व्यक्ति श्रन्तिम कसौटी है श्रोर उसके सुख-दुख से निरपेल होकर चलना वह जानती नहीं।

दूसरी प्रवृत्ति है नैतिक प्रवृत्ति । यह भी जब से श्राद्मी बना उसके साथ रही है। किसी तरह यह उसमें से नष्ट नहीं की जा सकती । श्राद्मी कोशिश करके भी पूरी तरह जानवर नहीं यन सकता । दानव वह वन सकता है। क्योंकि वह जानवर से श्रधिक होता है। वह शक्ति हमारे पास है कि श्रपनी ही नैतिकता के श्रविश्वास में मानो श्रपने ही साथ प्रतिरोध श्रीर हठ ठानकर हम प्रतिक्रिया में एक श्रोर बहते चले जाएँ, श्रपना ध्यान रखें, श्रपने जैसे इन्सानों का ध्यान न रखें श्रीर देसागियत के दिसागी श्रीर हवाई सपनों के फेर में फँसकर
. ही इन्कार श्रीर श्रीतक्षमण कर लाएँ। ऐसे हिंसा पर डतान हों,
हमें पुरुष मानें। श्रीर श्रम्य श्रनेक की सम्भावनाश्रों की कुछलें
हमें उन्नति मानें, लाई श्रीर उसमें न्याय मानें। व्यापक नर-संहार
दे उसमें भविष्य की सेवा मानें। यह यही श्रामानी से हो मकता
्रियने श्रातम को श्रीर सयके परमात्म को मूलकर मपनो ही किसी
्या को हम देवता बना बैठते हैं। तो उसकी पूजा-श्रद्धां में यह मद
िक्षियारमक व्यापार यहें समारोह के साथ हम चलाये चले जा सकते
हैं। यह नया देवता स्टेन जिसको इधर देवाधिदेव बना लिया गया है,
इन्न इसी तरह हमें, श्रपने को श्रीर दूसरों को भुलाने में सहायक यन
रहा है।

पर राजनीति के सामने श्रय भी खुला श्रवसर है। जह तक भारत शेप हैं श्रीर उसकी परम्परा श्रवशिष्ट है तब तक श्रवसर भी शेप मानिए। भारत की भूमि ने दुनिया के लिए गांधी सिरजा था। श्रय भी उस भूमि में वह धर्म-भेरक श्रास्था के रूप में जीवित है, जो शीर जगह निष्पाण हो खुका है। यहाँ लोग श्रपनी रामधुन गांगे हैं शीर श्रपनी मेहनत में से उगाते श्रीर प्रनाते चले जाते हैं। ये खुशहालों हो खुशहालों देखते हैं, लेकिन ईप्यों में श्रपना काम यन्द्र नहीं कर पाते। इसी प्रकट मृदता में से यह भारतवर्ष सहस्राव्हियों से जीवा-जागणा चला श्राया है। उसके महापुर्प महाकाच्य नहीं महा-शाममा हुए हैं। उन्होंने जमाया-खुटाया नहीं है, ये श्रपने को देते श्रीर लुटाते ही रहे हैं। उन्होंने शक्त नहीं चाही, प्रीत ही साधी है। हम्सिटए यह देश जम् तक मीजुद्र श्रीर हसकी पुरानो सौंस याही है तय तक राज-लेखि ले लिए भी एक श्रवसर है।

विश्व की राजनीति के श्राने प्रश्न हैं कि यह राज को प्रधान रहेगी कि नीति की । राज-प्रमुख राज-नीति तो चल ही रही है । कीर उमका परिणाम भी उजागर है । क्या नीति-प्रधान भी रभी यह दनना चाद- श्यक श्रीर सम्भव सममेगी ? राज-नीति ऐसी जव यनेगी तव जान पढ़ेगा कि केन्द्र गुट से श्रीर पद से हटकर व्यक्ति में श्रीर उसके श्रम में चला श्राया है। तब धनी वही होगा जो श्रमी है श्रीर सत्ता का स्वस्व उसके पास होगा जो निस्व है। गांधी से उस प्रकार की राज-नीति के चलने की सम्भावना हो श्राई थी। उस सम्भावना को एकदम श्रसम्भव मानते भी नहीं बनता है। स्पष्ट ही है कि मूलनीति में से चलकर श्रथं-नीति श्रीर राज-नीति स्वतन्त्रता को सीमित श्रीर केन्द्रित करने वाली नहीं बनेगी; यिक उसकी यिखराकर हर एक के श्रपने-श्रपने पास ले श्राने में सहायक होगी। तब स्वतन्त्र भाव से प्रत्येक श्रमिक होगा श्रीर ग्रीति भाव से वह परस्पर सहयोगी होगा। एक की विफलता में से दूसरे को सफलता नहीं निकलेगी, बिल्क एक के उदय में से दूसरे को श्रम्युदय श्रप्त होगा।

मौका है कि राज-नीति वह मोड़ ले। पर लेगी ?